Second Edition, June 17, 1930, 6000, Copies.

Printed and Published by J. C. Craven, at and for the Oriental Watchman Publishing House, Salisbury Park, Poona, India, 6/30.

# स्वास्थ्य स्रौर दी

इस पुस्तक में सरल रीति से यह बतलाया गया है कि किस प्रकार साधारण वीमारियां उत्पन्न होती हैं श्रौर उन के उपचार क्या हैं॥

प. सी. खेलमन, एम. डी.

धोरिपंटल वाचमेन पन्लिशिंग हाऊस, सानिज्वरी पार्क, पूना, इंडिया॥

First Edition, 2500 Copies, Registered September 15, 1928.

Second Edition, 6000 Copies. Registered June, 17, 1930.

 $B_{y}$ 

The Oriental Watchman Publishing House, Salisbury Park, Poona.

- All Rights Reserved -

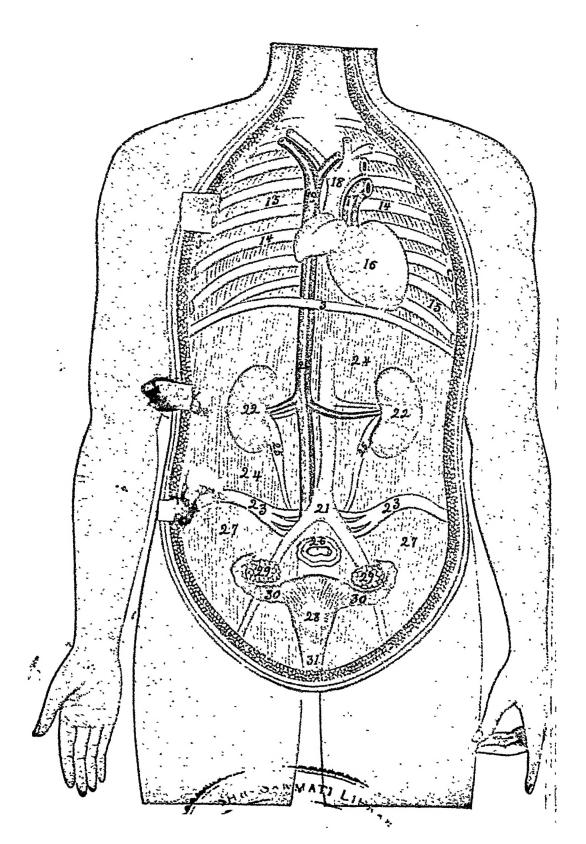

#### मानुषी श्रङ्ग का वर्णन

- १. श्वास प्रश्वास के यनत्र-श्वास-नली
- २. फेफड़ा
- ३. डरोदर पटल (काती और पेट के मध्य का पर्दा ) डायाफ्राम (मांज्ञपेसी)
- ४. कलेजा (जिगर)
- ४. वित्ताशय, वित्त की येली
- ६. छोटी आंत
- ७. बड़ी आंत
- ८ पित्ताश्यय
- ६. नीचे जाने वाली बड़ी द्यांत
- १०. गुर्दा
- ११. ज्यामाश्य क्योक्या या जठर
- १२. पित्त
- १३. तिही
- १४. पसली
- १४. पसिलयों के मध्य माग
- १६. दिल
- १७. रुधिराभिसरण यन्त्र
- १८. ऐग्रोरटा (भमनी) (Aorta)
- १६. स्पीरिश्रर वीना कावा (Superior Vens Cava)
- २०. इनफीरिअर वीना कावा (Inferior Vena Cava)
- २१. उदर का ऐक्रोरटा या धमनी
- २२. गुर्दा
- २३. बैठक की हार्रियां
- २४. पेरीटोनियम (Peritoneum)
- २५. मूत्र नल
- २६. गुदा का कोश सेक्शन
- २७. बैठक का पेरीटोनियम (Pelvie peritoneum)
- ২=. নর্মায়য (The Uterus)
- २६. श्री अगड-फल कोष (The Ovaries)
- ३०. योनिमार्ग (The Fallopian tubes or Oviducts)
- ३१. सरिवक्स यूटेराई (Cervix Uteri)

#### प्राकथन ।

बहुत से रोग जो मनुष्य में पाय जाते हैं, इन से बचना मनुष्य के हाथ में है, इस क्षिये एक ऐसी पुस्तक की बहुत ही भावश्यकता है जिस में साधारण रोगों के कारण और इन के रोक भौर भौषधि ऐसी भाषा में क्षित्री जांचें जो प्रत्येक मनुष्य पढ़ सके और समस सके ॥

इस पुस्तक के प्रथम १३ प्राध्यायों में श्रारीर के भिन्न २ ध्रमों की रखना थ्रीर उन के काम के निषय में ध्राति प्रावश्यक वातें वर्णन की गई हैं। उन में मनुष्य के जिये शिन्ना भी जिखी है, कि इन प्रवयवों का स्वास्थ्य क्योंकर स्थापित रह सक्ता है। इस पुस्तक के खिंचक मागों में ध्राति साधारण रोगों का वर्णन है। रोगों के रोकने के नियम पर बहुत ज़ोर दिया गया है। ग्रीर भीषधि ऐसी वताई गई है जो प्रति घर में उपयोग में जाई जा छक्ती है॥

इस पुस्तक का यह मतलब नहीं है कि इस के पढ़ने से डाक्टर या वैद्य की घावश्यकता ही जाती रहेगी। यह पुस्तक केवल रोगों की पहिचान बतलावेगी थ्रौर यह शिक्षा देगी कि किस २ समय यह घावश्यक है कि किसी निपुण डाक्टर की सहायता ली जाए। इस बात से पढ़ने वालों को यह विदित हो जायगा कि डाक्टर घ्रौर उन के बड़े २ घ्रौषधालय हमारे लिये कितने घावश्यक हैं घ्रौर हम को उन का कितमा घादर करना चाहिये ॥

लेखक की यह आशा है कि यह पुस्तक प्रत्येक घर में प्रति लाम-दायक होगी, क्योंकि इस पुस्तक में जो शिक्षाएं दी गई हैं उन का उपयोग करने से बहुत प्रकार के रोग प्रौर पीड़ा कम हो जाएंगे घ्रौर बहुत प्रव-सरों में यह जानने से कि उचित समय पर क्या करना चाहिये, जान तक वच सकेगी !

इस पुस्तक में जिन २ श्रीषधियों के नाम बताय गय हैं, वे प्रत्येक श्रीषधालय में प्राप्त हो सक्ती हैं। केवल वे श्रीषधियां जो विषती हैं जिन का लेन देन नियमानुसार बन्द है, प्राप्त करने के लिये किसी डाक्टर के हस्त लेख की श्रावश्यकता होगी॥

पुस्तक के मिनिम भाग में भौषिधयों की सूची भौर उन के उपचार

इस पुस्तक में कहीं २ पर चिकित्सा का वर्णन संख्या द्वारा भी किया है उन की सूची भी पुस्तक के भ्रन्त में दी है॥

## विषय सूचीपत्र। (Contents.)

|                 |            |              |            |             |           |          |         |     | पृष्ट           |            |
|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|---------|-----|-----------------|------------|
| भाषयाय          | ₹.         | स्वास्थ्य    | रझा के     | <b>जा</b> भ |           | •        | •       | •   | -3              | १२         |
| द्याच्याय       |            | शरीर के      |            |             |           |          | ता के ६ | निय | म १३–           | १४         |
| ध्राध्याय       | ₹.         | श्रन्न नज्   | महास्रो    | त घौर       | पाचन      | क्रिया   | •       |     | १६-             | २२         |
| ष्प्रधाय        | 8.         | दांत भी      | दांत व     | ही रज्ञा    | •         | •        | •       |     | <b>२३</b> -     | २७         |
| भ्रध्याय        | ጷ.         | भोजन घ       | र खान      | ग खाने      | की वि     | धि       | •       |     | २८-             | ३३         |
| ध्रध्याय        | ξ.         | श्वासोच्ह    | वास प्र    | गैर श्वार   | स प्रश्वा | स के     | यन्ञ "  |     | ३४-             | ४१         |
| श्रम्याय        | v.         | रक्त श्रौर   | द्धधिरा    | भिसरग       | यन्त्र    | •        | •       |     | 85 <del>-</del> | ४४         |
| ग्रध्याय        | ٦.         | गुर्दे 🛶     |            | •           | •         | •        | •       |     | 8ई-             | ઇછ         |
| ध्रध्याय        |            | खवा .        |            | •           | •         |          | •       | •   | 8=-             | ४२         |
| प्रध्याय        | <b>ξο.</b> | हड्डियां श्र | रि नाहि    | इयां .      | •         | •        | •       | •   | <u> </u>        | ४६         |
| श्रध्याय        |            |              | •          |             | •         | •        | •       |     | \$ <b>19</b> —  | ጷጷ         |
| द्यध्याय        | १२.        | चेतन तन      | ਰੁ .       |             | •         | •        | •       |     | €0-             | \$\$       |
| ग्रध्याय        | १३.        | नेत्र ग्रौर  | कान        |             | •         | •        | •       | •   | -03             | ও१         |
| ग्रम्याय        | ર્જુ છ.    | जननेन्द्रि   | य यन्त्र   | थ्रौर उन    | की र      | ना (पु   | रुष के  | ).  | <b>७</b> २–     | ওব         |
| ध्रध्याय        | १४.        | जननेन्द्रिय  | र यन्त्र । | प्रौर छन    | कीरा      | ता (क    | ति के)  | •   | -30             | <b>=</b> 2 |
| ध्रम्याय        | १६.        | नशे वार्ल    | ो वस्तुः   | यों का व    | उपयोग     | •        | •       | •   | =3-             | 55         |
| द्यध्याय        | १७.        | तस्याकु      | तः छपयं    | ोग .        | •         | •        | •       | •   | 58-             |            |
| <b>प्रध्याय</b> | १५.        | इश्तिहारी    | ध्यौष      | वेयां .     | •         | •        | •       | •   | £Ę-             | १८         |
|                 |            | स्वास्थ्य    |            |             |           |          |         | •   | 1-33            |            |
|                 |            | चिकित्सा     |            |             | न लाभ     | ाद्।यक   | 8       | •   | १०३-१           |            |
|                 |            | क्रुमि द्वार |            |             |           | •        | •       |     | 8 3 X-8         |            |
|                 |            | सौ वर्ष त    |            |             |           |          | •       |     | १२२-            | •          |
|                 |            | गर्भावस्थ    |            |             |           |          | •       |     | <b>१२</b> ५—    | -          |
|                 |            | प्रसव की     |            |             | भोर प्र   | स्रुत उद | Ι₹      |     | १३८-१           |            |
|                 |            | बालकों व     |            |             |           | •        | •       |     | १४१-            |            |
| भ्रध्याय        | ₹.         | क्रोटे बाव   | को को      | दस्त ग्र    | ाने के व  | ()ग      | • ,     |     | १५१-            |            |
|                 |            | नन्हे बाह    |            |             |           |          |         | ीग  | १५=-            |            |
|                 |            | डिप्थीरि     |            |             |           |          |         | •   | १६२-१           | •          |
| बाध्याय         | 38.        | भाजीर्गाः !  | ग्रहांचे.  | बधासीः      | र. श्रोर  | कोष्ट    | 1.6     |     | १६५-१           | ७४         |

|           |        |                        |              |          |         |                |          |   | वृष्ट           |
|-----------|--------|------------------------|--------------|----------|---------|----------------|----------|---|-----------------|
| ग्रम्याय  | ₹0.    | दस्त प्यौर पे          | चेश          |          | •       | •              | •        |   | १७५-१८१         |
|           |        | मोती किरा व            |              | का रव    | Ī₹      | •              | •        | • | १८२-१८७         |
|           |        | हेज़ा 😘                |              |          | •       |                | •        |   | १८५-१६४         |
|           |        | टाईफ़स ज्वर            | , विषम       | उबर,     | श्रीर । | <b>बहामर्र</b> | ो (घ्रेग | ) | <b>१६</b> ४-२०० |
|           |        | वेरी वेरी              | •            |          |         |                | •        |   | २०१-२०४         |
| प्रधाय    | ३४.    | श्रांतों के कृषि       | र प्रौर      | द्रिकीनं | ì       | •              |          |   | २०५-२१३         |
|           |        | फहवे-गृहु <b>द</b> -जु |              |          |         | शंसी,          | वायु-    |   |                 |
|           | •      | नली की स               |              |          |         |                |          |   | २१४–२२०         |
| प्रध्याय  | ĐĢ.    | निमोनिया प्र           |              |          |         |                |          |   | २२१२२५          |
|           |        | त्तय या तपेवि          |              |          |         |                |          |   | २५६-२३५         |
| म्राच्याय | 38.    | मलेरिया                | •            | •        |         | •              |          |   | <b>२</b> ३६–२३८ |
| ग्रन्याय  | 80.    | चेवक कारी              | का जग        | गना      |         |                |          |   | २४०-२४३         |
|           |        | स्जाक श्रीर            |              | •        | •       |                |          |   | २४४-२४=         |
|           |        | स्त्री रोग             | •            | •        |         |                |          |   | २४६–२४४         |
| श्रद्याय  | ध३.    | त्वचा के रोग           | भौर          | कोढ़     | •       | •              |          |   | २५६-२६४         |
| धध्याय    | 88.    | नेत्र और का            | न के रो      | ग        |         |                |          |   | ₹\$4-200        |
| ग्रध्वाय  | SK"    | ष्पाकस्मिक ध           | बटनाएं       | `.       | •       | •              | •        |   | २७१–२८४         |
| ग्रध्याय  | ¥Ę.    | भिन्न २ प्रका          | र के रो      | ग        | •       |                |          |   | 254-255         |
| श्रध्याय  | 80     | रोगी की सेव            | ा टह्रल      | कैसे व   | रनी र   | गहिये,         | मौषि     | I | •               |
|           |        | द्वारा शुद्ध           | करना         | (Disi    | nfect   | ion)           | •        |   | २८६-२६५         |
| प्रध्याय  | 85.    | मिख्यां मन्            | ष्य-नाष      | क हो।    | ने हैं  |                |          |   | १६६-२६६         |
| अध्याय    | ા કદ.  | अपने सिरज              | नहार व       | ते सान   |         |                |          |   | ३००-३०४         |
| ग्रधाय    | Ko.    | उसखों का               | स्चीप        | न जिल    | न के    | वेषय           | में इस   |   | •               |
|           |        | पस्तक क                | पिकले !      | TENIES I | में कह  | श जा इ         | बका है   |   | ३०५-३१०         |
| पाराश     | ष्ट भा | ન મહાલાલોલો            | म क र        | ाग       |         |                |          |   | 311-313         |
|           |        | म्त्रकृष्ठ या          | <b>थ</b> डीठ | (Dial    | betes)  | )              | •        |   | 388-386         |
|           |        | स्पद (Spri             | ie)          |          |         | •              |          | _ | 380             |
|           |        | काला आज़ा              | ₹ .          | •        | •       |                |          | • | ३१५-३२१         |
|           |        | पागल फुत्ते            | क कारे       | की चि    | कित्सा  |                |          |   | 324-323         |
|           |        |                        |              |          |         |                |          |   |                 |



## उदाहरणों का सूचीपत्र।

|                     |                |             |          |   |       |     | पृष्ट      |
|---------------------|----------------|-------------|----------|---|-------|-----|------------|
| मानुषी शरीरा        | <b>कृ</b> ति   | •           | •        |   | स     | मने | . 8        |
| मानुषी ढांचा        | •              | •           | •        |   |       |     | રફ         |
| मुंह के भाग         | •              |             | •        |   |       |     | १७         |
| ध्रामाशय श्रौर      | निकटवर्ती ।    | प्रवयव      |          |   |       |     | १=         |
| महास्रोत            | •.             | •           | •        |   |       |     | १६         |
| दांत के भाकार       | : श्रौर विभाग  | τ.          |          |   |       | •   | २४         |
| डोली जालीदा         | र भोजन को व    | क्षित रखने  | के जिये  |   |       | •   | 38         |
| कीड़े और चुहे       | , स्वास्थ्य को | हानि पहुचा  | नेवाक्षे | • |       | •   | ३२         |
| श्वास नजी           | •              | •           | •        | • |       | •   | ३४         |
| फेफड़े              | •              | •           | •        | • |       | •   | 34         |
| त्तम्बा श्वास ले    | ने का ग्रभ्यास | τ.          | •        | • |       |     | 30         |
| विषर सञ्जार         | •              | •           | •        | • | सामने | •   | go         |
| ् हृदय भीर बड़ी     | धमनियां ु      |             | •        | • | सामने | •   | ક <b>શ</b> |
| रक्त-नातियों में    |                | रजकगा दि    | स्राना.  | • |       | •   | કર         |
| <b>रू</b> घिरामिसरण |                | •           | •        | • |       | •   | ४२         |
| बांह की रक न        |                | •           | •        | • |       | •   | ક્ષક       |
| गुर्दे और मूत्रा    | श <b>य</b>     | •           | •        | • |       | •   | કર્દ્      |
| त्वचा की भौतर       | ी तह           |             | •        | • |       | •   | 82         |
| मानुषी ढांचा        | •              | •           | •        | • |       | •   | *3         |
| पिंडली की लग        | बी ग्रस्थि     | •           | •        | • |       | •   | ×Z         |
| बोड़ जोड़ के व      | गेल सिरे में   | र चपनी      | •        | • |       |     | KR         |
| बिर भौर गर्दन       | के साय         |             | •        | • |       | •   | kk         |
| डचित और ग्रह        | ुचित खड़े हो   | ने के चित्र | •        | • |       | •   | XĘ         |
| कांब के क्यान       | -              |             | 2        | _ |       |     | ev &       |

दांद के सायु . साधारण चेतना यन्त्र

एक चेतना तन्तु . मस्तिष्क के विभाग

नेत्र सामने का दृश्य भौर विभाग

KU . ₹₹

. દ્વર £3

69

| श्रम्य पदार्थ को किस प्रकार से नेत्र से निव | START, EL  | मरी विधि | . २६६   |
|---------------------------------------------|------------|----------|---------|
| हाथों भौर बांहों को पट्टी बाम्धना           | mairily &  |          | 202     |
|                                             | •          | •        | •       |
| सिर, जांब छौर पांव को पट्टी बान्धना         | •          | •        | . २७३   |
| त्रिकोन सिर की पट्टी, बांद लटकाने का क      | वड़ा घोर । | इस्घे की |         |
| पट्टी बान्धना .                             | •          | •        | . २७४   |
| बांह या टांग पर मरोड़ कर पट्टी बाम्धना      |            | •        | . २७६   |
| कैसे कन्धे धौर बराज से एक बहना बन्द ब       | हर सके हैं | •        | . २७७   |
| ट्रटी टांग की हड्डी में पट्टी वान्धना       | •          | •        | . २७१   |
| हूवे हुए मनुष्य की सहायता करना              | •          | •        | २८३-२८४ |
|                                             |            |          |         |



"स्वास्थ्य के नियमों के न जानने से कांड मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को प्रतिपालन करने के योग्य नहीं है "॥

#### ष्प्रघ्याय १।

### स्वास्थ्य रत्ता का लाभ।

जीवन मनुष्य का वहुमूल्य पदार्थ है और तब स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य रहित जीवन केवल व्यर्थ ही नहीं होता, पर इस दशा में मनुष्य श्रीर कोई संसारिक भोग विलास का भी सुख नहीं ले सकता है॥

रोगी मनुष्य केवल-पीड़ा श्रौर कप्ट ही नहीं भोगता है, परन्तु घह श्रपने श्रावश्यक कार्यों को भी पूरा नहीं कर सकता है, श्रौर उसके रोगी होने दे कारण एक दो घर के मनुष्यों को श्रपना स्वयं काम त्याग कर के उसी के देख भाज में लगा रहना पड़ता है ॥

इस के श्रितिरिक्त रोगी श्रिपने श्र झोस पड़ोस के लोगों को भी भय का कारण वन जाता है, क्योंकि वहुत से रोग ऐसे होते हैं जो सुगमता से दूसरों को भी लग जाते हैं, यह बात वहुधा देखने में श्राती है कि जब घर में एक श्रादमी रोगी हुश्रा तो उस के बाद श्रीर भी रोगी हो जाते हैं, श्रीर इसी प्रकार एक घराने के बाद दूसरे घराने के लोग इस में श्रस्त हो जाते हैं, श्रीर फिर उस मुहल्ले के लोग इसी बीमारी में रोगी हो जाते हैं। श्रीर इस से श्रिधक हानि भी होती है। वहुधा रोग उस घर से दूसरे घरों में पहुंच जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि उस समाज के मनुष्य श्रिधकतर रोगी हो जाने के कारण श्रपना व्यवसाय भली प्रकार नहीं कर सकते जिस से वह समाज दरिद्रता के दु:ख में पड़ जाता है—केवल यही नहीं परन्तु श्रनेक जानें भी व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं—क्योंकि रोगी श्रपना कार्य्य नहीं कर सकता श्रीर कभी २ मृत्यु हो जाती है जो श्रिति श्रोकत श्रीर दु:खदायक होती है॥

इस के श्रतिरिक्त, जब श्रारोग्यता जाती रही तो वह एक दिन में फिर हाथ नहीं श्रा सकती है श्रौर कई रोग तो ऐसे होते हैं कि उन के श्रच्छा करने में श्रधिक द्रव्य श्रौर समय लगता है, जब पहिले की ऐसी स्वास्थ्य फिर मिल सकती है॥

यह प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य कार्य्य है। कि श्रपने शरीर की रत्ना करे श्रीर उसे धारोग्य रखे। यह उस को प्रथम भ्रपने लिये श्रीर फिर अपने घराने के लिये, अपने पड़ोसियों के लिये और अपने स्वयं देश के लिये करना उचित है, और यह विशेष कर के अपने सृष्टा के लिये करना उचित है, यह सोचना मिथ्या है कि रोग देवता वा दुशतमा द्वारा अथवा जलवायु के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है और हम किसी कारण से उसे रोक नहीं सकते हैं जीना और मरना भाग्याधीन नहीं है॥

श्रारोग्यता के नियम उल्लंघन करने से मनुष्य रोगी हो जाता है। वे रोग जो वहुधा प्रचलित हैं उन से रुपये में १२ श्राने हम वच सकते हैं। स्वास्थ्य के नियमों के श्रमुसार चलने से वह कामना पूर्ण होती है जो सब मनुष्यों के हृदय में रहती है श्रर्थात दीर्घायु॥

प्रत्येक वृद्धिमान मनुष्य इस को भली भांति जानता है कि सफ़ाई और स्वास्थ्य के नियमों को पालन करने से आयु दीर्घ होती है। ४०० वर्ष पूर्व यूरोपवासी सफ़ाई पर कम ध्यान देते थे और फल यह होता था कि उस समय यहां पर मनुष्य की औसत आयु केवल २० वर्ष की होती थी पर आज कल इन वातों पर ध्यान देने के कारण मनुष्य की ओसत आयु सव यूरोप के देशों में ४० से अधिक हो गई है, और यह उन्नति केवल इस कारण से हुई कि प्रत्येक मनुष्य और प्रदेक राज्य स्थंम स्वास्थ्य और शुद्धता के नियमों पर विशेष ध्यान दिया। एशिया के कई देशों में अर्थात् भारत-धर्प और चीन में अब तक स्वास्थ्य और शुद्धता पर पूर्ण रीति से ध्यान नहीं दिया जाता इस लिये मनुष्य की श्रोसत आयु केवल २० वर्ष की है। यूरोप की श्रोसत आयु के साथ पश्या के कई देशों की श्रोसत आयु की तुलना करने सेयह वात स्पष्ट हप से प्राट हो जाती है कि जोलोग दो घांयु के इच्छुक हैं और जीवन को प्रिय वस्तु समक्तते हैं, उन को अवश्य स्वास्थ्य और श्रुद्धता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये और रोगों के रोकने और दो घांयु सम्बन्धी नियमों का यथोचित रीति से प्रतिपालन करना चाहिये॥

बहुधा यह देखने में आया है कि जब तक हम आरोग्यता की दशा में हैं तब तक अपने शरीर की रक्षा के विषय में कुछ विचार नहीं करते, परन्तु जब रोगी और निर्वेज हो जाते हैं, तब मझ स्वास्थ्य होकर अपने शरीर की रक्षा के विषय में विचार करने जगते हैं पर उस समय बहुधा यह सर्व प्रयक्त निष्फल होता है, यह तो इस प्रकार का हाल हुआ, कि जब बोर चोरो करके चला गया तब छार वन्द करने की सुमी, यौवन ही में शरीर की रक्षा करने का उत्तम समय है, यह कहा गया है कि बालुक के

आरोग्य और पुष्ट होने का प्रवन्ध उस के जन्मने से पूर्व ही करना चाहिये, माता और पिता को अपनी स्वास्थ्य पर यथोचित ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि निर्वत और रोगी माता पिता के बालक हुए पुष्ट उत्पन्न नहीं हो सकते॥

इस पुस्तक के पाठक जिन्होंने युवा अवस्था प्राप्त की हो, कदाचित् बहुतों के दुर्वल शरीर हों और कोई २ रोगप्रस्त हों, यदि यह दशा हो तो यह अति योग्य है कि वांचनेवाले इस पुस्तक के न केवल स्वास्थ्य के नियम ही पढ़ें और स्वास्थ्य की दशा में शरीर की सावधानी करें पर यह भी कि रोगी होके फिर उसे स्वास्थ्य में लाना सीखें। इस प्रन्थ के लिखने का मुख्य अभीष्ट अर्थ यह है कि प्रन्थवाचक को यह स्पष्ट करा दें कि वह अपने परिवार समेत किस प्रकार से रोगों का अवरोध करे और स्वास्थ्य सुरिवत रहे, इस में इस प्रकार का सिद्धान्त हैं। उन प्रचलित रोगों का, जिन की दवा इसके अनुसार घर ही में स्वयं हो सकती है और वैद्य की आवश्यकता नहीं है, निस्सन्देह ज्ञय-रोग में चतुर वैद्य को बुलाना अस्यावश्यक है स्योंकि इस में बुद्धिमान वैद्य को छोड़ पुस्तक काम न देगी॥

#### रोगों के कारण।

बहुत लोग जड़ता से यह बिचार करते हैं कि रोग देवयोग से होता है, इस में हमारा कुछ वस नहीं चल सकता है, डाक्टरों छोर विद्वानों का यह मत है रोग मुख्य कारणों द्वारा होता है, यथोचित छोर विधिपूर्वक भोजन न मिलने से कई रोग हो जाते हैं जैसे बेरी-बेरी (beri-beri) रोग फिर शरीर में विष छुलने के कारण रोग होता है जैसे यह वहुधा उन लोगों को होता है, जो दियासलाई के कारखानों में काम करते हैं, श्रपथ्य खाने से अजीर्ण का रोग हो जाता है, उक्त कारण केवल दशांश रोगों की जड़ है छोर शेष रोग॥

## रोग उत्पन्न करनेवाले कीड़े।

मनुष्य के भ्रति हानिकारक शत्रु रोग उत्पन्न करनेवाले कीड़े हैं।
प्रति दिन वे हज़ारों की मृत्यु का कारण हैं इन कीड़ों से सदी तपेदिक वा
राजयत्तमा, दस्त मोतीभरा, हैज़ा, ज्वर, कोड़, ताऊन, खांसी श्रीर बहुत
प्रकार के रोग होते हैं। इन को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि बहुत रोग
हन कीड़ों से उत्पन्न होते हैं श्रीर संसार में श्राधिक मृत्यु हन्हीं के हारा
होती हैं।

=

रोगों के कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो बनास्पती से उत्पन्न होते हैं और दूसरे चतुष्पदों से उत्पन्न होने हैं। ये रोगों के कीड़े इतने सूदम होने हैं कि नेन्न से दृश्य नहीं होते, अधिकांश इतने सूदम होते हैं कि खुर्दबीन में सहस्र गुणा बड़ा करने पर भी राई के दाने के वरावर दिखाई देते हैं।

रोग के की हों की बृद्धि श्रधिक होती है, श्रमुकूल दशा में एक हैं ज़े के की इे अथवा एक मोतीकरा के की ड़े से १० घएटों में एस लाखों की ड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तदनन्तर श्रित सूक्त श्रीर सहस्र होने के कारण वे बड़ी शीश्रता से फैल भी जाते हैं, ये पानी के कुए में, नदी में तालाव में गली की धूल में घर के फ़र्श श्रीर भीतों की धूल में हमारे खाने के पदायों में श्रीर पीने की वस्तुशों में होने हैं, घनी वस्ती में ये सब स्थानों में पाये जाने हैं ऐसा होने पर सब को यह सीखना उचित है कि इन को श्रीर म प्रवेश हो। से रोकें श्रीर यदि इन का प्रवेश हो गया है तो इन्हें कैसे नष्ट करें, इस पुत्तक के श्रीर श्रध्यायों में इन का वर्णन होगा॥



## शरीर के मुख्य ३ भाग श्रीर स्वास्थ्य रहा के साधारण ६ नियम ।

शरीर के मुख्य र भाग हैं अर्थात् सिर, धड़ और ऊपर के और नीचे के अंग। धड़ में बड़े खोल हैं, जिन में प्राय: सब मुख्य इन्द्रियां हैं, यह खोल या पोल उरोदर पटल या डायाफाम (Diaphragm) द्वारा ऊपरी और नीचे के भागों में एक पतली पटल से विभाजित हैं। अस्थिपश्चर के सामने के भाग को देखों) ऊपरी भाग छाती कहलाती है। इस में दिल, फेफड़ा, रक्तवाहिनी नाली और अन्न नल हैं, उरोदर पटल या डायाफाम के नीचे के पोल में पेट की खोल या उदर है, इस में कलेजा आमाशय तिही, पित्त, छोटी आर बड़ी आतं हैं, गुरदे पीछे की ओर उस के बाहिर हैं॥

शरीर के प्रत्येक श्रंग का मुख्य उपयोग है श्रीर वह शारीरिक श्रवयव कहलाता है। कई अवयव मिल कर काम कर सकते हैं, जैसे भोजन पाचन-किया में मुख, दांत, अन्ननल, आमाशय छोटी और वड़ी आंतें और लवलबा मिलकर परस्पर काम करते हैं। यह मिलकर पाचन किया के प्रवयव कहलाते हैं। नाक, श्वासनली, श्वास-प्रश्वास, फेफडे मिलकर शरीर में स्वच्छ वायु का प्रवेश कराते हैं श्रोर जीवान्तक वायु को बाहर निकालते हैं (देखों ६ अध्याय और इस कारण ये श्वास-प्रश्वास के अवयव कहलाते हैं हृदय या रक्ताशय और सब छोटे बड़े खून की नली या नस परस्पर शरीर में रुधिर पहुंचाने की क्रिया करती हैं, इस कारण से खून का दौरान करने वाली भ्रवयव कहलाती हैं। गुरदे, त्वचा, फेफड़े, कलेजा भ्रौर बड़ी भ्रांतें मिलकर शरीर के मल को दूर करती हैं, इस कारण से उन को ख़क्छ करनेवाले अवयव कहते हैं। मस्तिष्क तथा पीठ का वांसा श्रीर छोटे श्रीर वड़े चेतना तन्तु शरीर के श्रीर श्रवयवों को चलाते श्रीर वस में रखते हैं श्रौर ये चेतना यन्त्र कहलाते हैं। इन श्रवयवों को छोड़ हिंदुयां हैं, जिन से श्रस्थि-पञ्जर वना है शरीर का शोभा देता है. श्रीर नसे हैं जिन के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में शक्ति पहुंचती है।



स्वास्थ्य के मुख्य ६ नियम।

यदि शरीर के प्रत्येक भाग रिच्चत रहें छौर उन की आवश्यकाएं पूर्ण होती रहें तो उत्तम स्वास्थ्य में होगा॥

जिस रीति से एक रंजन श्रीर उसके यन्त्रों को यथा-योग दशा में रखने के लिये वडी सावधानी करनी पड़ती है, उसी रीति से शरीर और उसके विभागों की सावधानी करनी चाहिये कि स्वास्थ्य पूर्ण रहे। इंजन को छव्छी तरह से दौड़ाने श्रौर गाड़ियों को खिचवाने के लिये उस में लगातार पानी श्रीर कोयले की श्रावश्यका है, श्रौर जो पुरजे गति करते हैं उन में तेल भी देना च हिये। समय समय पर कि योग्य दशा में रहें, जले कोयले और राख को निकालना चाहिये, घूल श्रौर मैल को पाँछ कर समय समय पर साफ़ करना भाव-श्यक है, कि मुख्य पुर्ने इंजन

१- माथा २- कनपट्टी ३. गाज ४. जबड़ा ४. गवर्न ६. हुई। ७. गला वा दूनकी आ ६. द्वाय १०. साम्हने के बांद ११. अपरी द्वाय का बाज्य १२. कुट्टनी १४. बगळ १४, बहुनी हाती १६. हाती १७. कन्या १८- बांगी छाती १९. बांद २०- पेट २१. कलेका २२. तिही २३. गलहरी २४. चृतद २६. कुलहा २७% अपरी रांग वा आंघ २८. घुटना २६. पिराहली ३०. टक्सना ३१. पांव ३९. टांग.

## शरीर के मुख्य ३ भाग धौर स्वास्थ्य रत्ता के साभारण ६ नियम। १४

के नह न हो जायें। इंजन चलानेवाले को इन वातों की प्रधानता पूरी रीति से समसनी चाहिये। इंजन के प्रत्येक पुज़ों का काम उस को मालूम होना चाहिये, कि यदि कोई सा पुज़ी विगड़ जावे तो उसे वह ठीक कर ले, श्रौर यह भी मालूम करले कि क्या विगड़ा है, इंजन चलानेवाले को इंजन चलाने के पूर्व इन सब वातों का शान श्रावश्यक है, तो यह प्रत्येच है कि हम को भी श्रपने शरीर के प्रत्येच भाग का काम श्रौर श्रावश्यकता का शान होना चाहिये कि हम स्वास्थ्य में रह सकें॥

यदि इंजन चलानेवाला इंजन की रत्ता करनी नहीं जानता है, तो वह उसे तोड़ डालेगा, इसी प्रकार से वह मनुष्य जो श्रपने शरीर की रत्ता करना नहीं जानता, उसी का शरीर थोड़े ही समय में निर्वल श्रौर रोगी हो जायगा प्रति वर्ष हज़ारों श्रपना जीवन को वैठते हैं क्योंकि वे श्रपने शरीर की रत्ता श्रौर सावधानी करना नहीं जानते हैं॥

शरीर रहा निमित्त जो वस्तुपं आवश्यक हैं और जिन से हमारी स्वास्थ्य बनी रहे उन का सार निम्न लिखित ई नियमों में है॥

- १. शरीर पोपण के लिये उचित भोजन श्रौर पानी श्रावश्यक है॥
- २. श्ररीर को श्रधिक सूर्य ज्योती और ताज़ी वायु भी चाहिये॥
- ३. शरीर से मल मूत्रादि निकालना चाहिये॥
- ४. शरीर रक्तित रहे कि सर्दी श्रोर गर्भी से हानि न पहुंचे॥
- शरीर को प्रति दिन डिचत व्यायाम श्रीर उचित विश्राम चाहिये॥
- ई. शरीर को सदा विषैते पदार्थों से श्रोर रोग के कीड़ों से सुरित्तत रखना चाहिये॥

इन नियमों पर ध्यान देने से रोगों की रकाषट होती है और दीर्घायु प्राप्त होती है, पर इन में से एक भी जापरवाही करने से अवश्य रोग-प्रस्त हो ही जाओगे॥



#### घ्राच्याय ३।

## श्रन्ननल महास्त्रोत श्रीर पाचनक्रिया।

इस श्रष्याय में हम शरीर ध्रीर इंजन की तुलना कुछ श्रीर करेंगे। इंजन प्राय: सम्पूर्ण धातुश्रों लोहा श्रीर तांचे से वना है। उस में सम्पूर्ण गित पानी श्रीर कोयले से होती है, यदि उसका एक श्राध माग विगड़ जावे तो लोहे श्रीर तांचे से उस की मरम्मत होती है। इस कारण हम लोहे श्रीर तांचे को जन की मरम्त करने के पदार्थ कह सकते हैं। उस को शिक्तमान करने के लिये, कि यह चलायमान गित में रहे सदा पानी श्रीर कोयले की श्रावश्यकता है। इस लिये कोयले श्रीर पानी को हम इंजन को गर्मी श्रीर वल पहुंचानेवाले पदार्थ कह सकते हैं॥

हमारा शरीर नाना प्रकार के पदार्थों के संयोग से रचा गया है। 🦙 हिंडुयों में एक प्रकार का पदार्थ है, त्यचा में दुसरे प्रकार का पदार्थ है भौर चेतनायन्त्र दूसरे प्रकार के पदार्थ का बना है। चाहे हम जागते हों या सोते हों हमारे शरीर के कुछ श्रवयव लगातार गति दशा में ही रहते हैं। यन्त्र के समान वे चलते जाते थ्रौर घिसते जाते हैं, इस न्यूनता थ्रौर खर्चे को पूरा करने के लिये पदार्थों की आवश्यकता अवश्य है, सो यह कमी भोजन से पूरी होती है जो हम खाते हैं, जिस रीति से इंजन कोयले श्रौर पानी द्वारा चलायमान दशा में रहता है, उसी प्रकार से भोजन द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है श्रौर हमारा हृद्य घड़कता है श्रौर हमारे हाथ श्रौर पांव काम कर सकते चल फिर सकते हैं, श्रौर प्रत्येक श्रवयव श्रपना नियत काम करता है। चाहे सर्दी वा गर्मी हो हमारे शरीर सदा गर्म रहते हैं, यह गर्मी जिस से हमारे शरीर गर्म रहते हैं वह भी उस भोजन से जो हम खाते हैं श्राती है, सो इस से विदित होता है कि मोजन जो हम खाते हैं सो दो मुख्य काम करता है। प्रथम, वह इंजन के ईंधन के समान हमारे शरीर में गर्मी थ्रौर उत्साह उत्पन्न करता है। दूसरा वह लोहे थोर तांबे के समान जिन से इंजन की मरम्मत होती है, क्योंकि वह शरीर के बढ़ने और यथाचित दशा में रखने के जिये पदार्थीं की जोड़ता है॥

## भोजन का पचना आवश्यक है।

हम जानते हैं कि जब चमड़े का एक टुकड़ा छिल जाता है तो छिले हुए भाग में हम भोजन को नहीं डाल ससकते हैं, छौर धूं भोजन उसे श्रच्छा नहीं कर सकता है, यदि बांह में छेद हो जाय और वहां पर हम खाना रख दें तो वह न तो गर्मी और न वल पहुंचावेगा। गर्मी, उत्साह रचना के पदार्थ जुड़ाने के पूर्व भोजन को खाना और पचाना श्रावश्यक है। भोजन में पचने के लिये जो २ परिवर्तन होते हैं उसे पाचनिक्रया कहते हैं श्रोर भोजन पचने के हारा हमें गर्मी, वल, बढ़ने की शक्ति श्रोर न्यूनता पूर्ण करने के पदार्थ मिलते हैं॥

#### श्रन्ननल-महास्रोत ।

शरीर का वह भाग जो भोजन पनाने का काम करता है श्रक्षनल महास्रोत कहलाता है। यह श्रक्षनल महास्रोत मुख से श्रारम्भ होता है। वड़ी श्रांत लों चला गया है इस के मध्य का भाग गूड़ी मूड़ी हो कर गुदा द्वार तक पहुंचा है। पूर्ण मनुष्य में यह नल २० फ्रीट लम्बा होना है, इस श्रक्षनल के भागों के नाम ये हैं, मुंह, गला, श्रामाशय, होटी श्रोर वड़ी श्रांतें॥



१. ऊपर के दांत २. नीचे के दांत ३. जीभ ४. नीचे का जबदा ४, ६. भौर ७. शुक्त की धैलियां।

मुह द्वारा खाना शरीर में जाता है। दांतों द्वारा मुंह में यह ध्राच्छे प्रकार से चवाना चाहिये, चवाते समय पर धूक में सन जाता है जो छै पिएड से उत्पन्न हाता है ध्रोर ये धूक के पिएड कहलाते हैं। इन पिएडों की तुम चित्र में जो दिया गया है देख सकते हो। पाचन किया के काम में धूक की आवश्यकता है इस लिये खाने को जल्दी नहीं निगलना चाहिये पर समय लगा कर खाने को भली भांति चवा लेना चाहिये कि ध्रामाशय में प्रवेश पूर्व वह रस पाचन रस में खूब मिल जावे, जब भोजन निगला जाता है तो वह ध्रम्ननल द्वारा आमाशय में जाता है ॥

#### श्रामाश्य ।

ग्रामाशय एक थैली के समान श्रन्ननल के सिरे पर होता है, उस का स्थान श्रीर ग्राकार (श्रास्थि चित्र) देखने से मालूम हो जायगा। एक मनुष्य के ग्रामाशय में डेढ़ सेर से दो सेर लों समा सकता है।

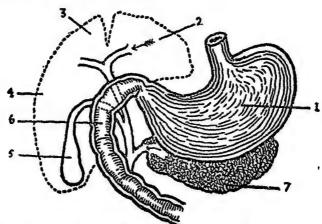

१. धामाग्य २. कलेजे की नली ३. धौर ४. कलेजा ४. विताश्य ६. छोटी धार्ति ७. लबलवा.

श्रामाशय की भीतरी सतह मुंह के भीतरी सतह के समान होती है। यह भीतरी सतह एक प्रशर का रस उत्पन्न करती है, जो जठर-रस कहजाता है, यह जठर-रस खट्टा होता है और मुंह के थूक की नाई पाचन किया में सहायक होता है और भाजन को शरीर के उपयोग के लिये ठीक करता है।

यदि इम प्रामाशय के भीतरी सतह को जब वह जठर-रस एकत्र करता है देखें तो वह शिक वसा ही दीखता है जैसा हमारे शरीर में जब पसीना भाता है, जैसे सहत पर जठर-रस के कण दिखाई देते हैं वसे ही हमारे शरीर पर पसीने के कण दिखाई देते हैं॥

श्रामाशय में जो भोजन जाने वह खून श्रच्झी रीति से पकाया हुश्रा हो श्रीर भली भांति चनाया हुश्रा भी हो, यदि भोजन श्रधकचा पका हो तो वह पूरा २ नहीं पचेगा श्रीर पेसे भोजन को खाने के परचात् श्रामाशय में एक प्रकार की जलन होगी श्रीर पीड़ा भी होगी श्रीर खट्टी डकारें भी श्रावेंगी ॥

जब कभी किसी प्रकार का मद्यपान होता है तो उस से श्रामाशय को हानि होती है, चाय पीने से श्रौर तम्वाकु पीने से भी श्रामाशय का विगाड़ होता है। मिर्च, श्रद्रक, श्रौर मसालेटार चीजें घौर पान श्रामाशय की भीतरी सतह को हानिकारक - होती हैं यदि, मिर्च श्रद्रक और ं गर्म मसाला मुंह में रखा जाय तो मंह जलने लगता है. पर हम इस जलन पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा मुंह पेसे खान खा कर पेसे अभ्यास का हो जाता है कि मालुम नहीं कर सकता जैसे लोहार को गर्भ लोहे उठाने के द्यास्यास के कारण गर्भ वस्त उठाने में दर्द नहीं होता है। गर्म मसाले से आमाशय की सतह को मंह से अधिक हानि होती है, और मामाशय उन को शीव्रता से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि भोजन पचने जों वह जलता रहेगा चाहे एक घगटे में पचे वा कई घगटों में, वह मसाले शरीर के लिये कुछ बाभदायक नहीं हैं, किन्तु हानि-

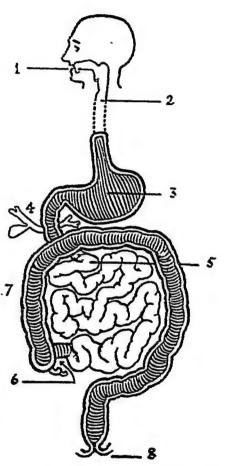

 इंड् २. धम-नल २. घामाशय ४. पिताशय और पित नली ४. होटी झांत ६. परदा जो होटी झांत और नदी झांत के मझ्य में है ७ वड़ी झांत क दुश।

कारक ही होते हैं. इस कारण इन को खाना उचित नहीं है।

जव भोजन श्रामाशय में २० मिनट से ले कर कई घरटों तक रह चुकता है तव उसका श्रिथक भाग कोटी श्रांतों में चला जाता है। परन्तु यदि श्रच्छी रीति से चवाया हुश्रा है, तव तो थोड़ी देर रहता है नहीं तो बहुत देर तक रहता है। कोटी श्रांत २० फ़ीट जम्बी नली है जो श्रामाशय के पोल में गुंडी मुंडी हुई रहती है। (चित्र को देखों)॥

पक छोटा नल कलेजा और पित्ताशय से चला गया है, जो छोटी आंत के अपरी छोर पर खुलता है। पित्त रस जो कलेजे में तैयार होता है इस नल में से होक छोटी आंत में जाता है। मोजन को शरीर के लिये पुष्टिकारक करने के लिये पित्त रस अति उपयोगी है. दूसरा छोटा नल लवलवा से निकलता है और छोटी आंत के अपरी छोर पर खुलता है। जो रस इस लवलवा में बनता है वह छोटी आंत में जाता है, और भोजन की पाचनिकया में मुख्य काम देता है।

### वड़ी द्यांतें।

उस समय लों कि कोटी थ्रांत का सामान नीचे के भाग में पहुंच कर वड़ी थ्रांत में प्रवेश करे भोजन का प्राय: सकल पुष्टिकारक भाग शरीर के पुष्टि के लिये लोह में प्रवेश हो जाता है थ्रौर सारहीन पदार्थ जो रह जाता है वह वड़ी थ्रांत में प्रवेश करता है। इस मल थ्रौर सारहीन पदार्थ में कई परिवर्तन होते हैं, इस में विपहरे थ्रौर मल पदार्थ वनते हैं. यह थ्रांति थ्रावश्यक है प्रति दिन मल निकल जावे, नहीं तो यह विषहरे पदार्थ खून में प्रवेश कर सकल शरीर में फैल जावेंगे, थ्रोर इन से दुर्गिन्ध मुंह से थ्राने लगेगी थ्रौर सिर में पीड़ा होगी थ्रौर र रोग भी हां जायेंगे वह दुर्गिन्ध जो उन लोगों के मुंह से निकलती है जिन्हें थ्रजीर्ग है, ठीक व्यर्थ पदार्थ की सड़ी दुर्गिन्ध के समान होती है। इस से यह वात प्रमाणिक है कि वह जिस को थ्रजीर्ग है उस के पेट का सारहीन पदार्थ थ्रौर मल सम्पूर्ण शरीर में प्रवेश करता है, थ्रौर हम सब इस वात को जानते हैं, कि विश कैसा हानिकारक है।

> वने भोजन का शरीर में भिद् जाना। इब मोजन पूर्ण रीति से पच चुका तो यह पानी के समान रस

धन जाता है, और यह रस रक्त के उन तत्वों से जो धामाशय और छोटी धांत में होते हैं, उसी प्रकार से चूमा जाता है जैसे शक्कर मिला जल मोटे कपड़े की कई तह की बनी थैली म से झनता हो॥

जब पचा हुआ भोजन रक्त में प्रवेश कर के शरीर के प्रत्येक अवयव में घूमना है, तो गर्मी और वल उत्पन्न करता है, और वहीं काम देता है जैसे इंजन में कोयला। रक्त जब शरीर के रोगी अवयवों में से हो ह घूमता है तो पचे हुए भोजन के सार रस से उन्हें स्वास्थ्य कर देता है॥

इस से यह प्रकाशित होता है कि हमारा शरीर उस भोजन से जो हम खाते हैं वना है। पिवत्र स्वास्थ्य शरीर बनाने के लिये हमें उचित है कि स्वच्छ और निर्मल भोजन खाव। यह अविभित्त बात है कि गेहूं, चांवल और अन्य २ पदार्थ जो हम खाते हैं, वह स्नायु, हड्डी और चेतना-तन्तुओं में परिवर्त्तन हो जाते हैं, परन्तु यह बात सत्य है। यह प्रत्यत्त है, कि सर्व शिक्तमान सर्वश्च परमेश्वर ने हमारे शरीर को उस्म उपाय से रचा है इस लिये कि और अद्भुत नियम से हमारे शरीर को सम्पूर्ण स्वास्थ्य, उष्णता और शिक्त का सामान मिलता रहता है, और न संयोग अथवा मनुष्य बुद्धि से यह रचना हो सकती थी॥

### सुचना-पानी पीने की मुख्यता।

भोजन का सारहीन पदार्थ जब वड़ी श्रांत में पहुंचता है तो प्रायः द्रव्य पदार्थ की नाई होता है। छोटी श्रांत में उसका सम्पूर्ण सार-रस चूस लिया जाता है, श्रोर श्रव वह इस योग्य है कि वह शरीर से बाहर निकाजा जावे, क्रोंकि वह श्रव वह छोटी श्रांत को निरुपयोगी है, श्रव वड़ी श्रांत इस मल के द्रव्य भाग को खींच कर शीघ्र लेती है, श्रोर यह द्रव्य भाग गुरें। द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। इस सम्पूर्ण शोख घटना का यह परिणाम होता है कि बड़ी श्रांत का कुछ मल, प्राय: हढ़ पदार्थ वन जाता है। सिकुड़ने श्रोर फेलने की घटना द्वारा जो मल बड़ी श्रांत के श्रांगे पीछे होता है, तथा निकम्मा मल धीरे २ से श्रांगे ढकेल दिया जाता है यहां लों कि वह वड़ी श्रांत के नोचे के भाग में पहुंच जाता है, यहां पर वह कुछ समय रह कर गुदानल से मल द्वार में श्रांकर, वाहर होजाता है।

वड़ी आंत में एक सारहीन पदार्थ उस समय लों जमा रहता है जब लों शरीर उस को वाहर करने के योग्य होवे, जो मनुष्य थोड़ा ही पानी पीते हैं उन के शरीर में भोजन सारहीन पदार्थ का पानी सब सूख जाता है और इस कारण वड़ी थांत को अपना मुख्य कार्स्य करने के लिये पूरा २ पानी नहीं मिलता, ऐसे लोगों को अजीर्ण होने का भय है, इस का आशय यह है कि मल शरीर से अति देर में निकलता है॥

इस पर ध्यान देना कि यथोचित पानी छोटी थ्रांत के द्रव्य पदार्थ के लिये थ्रावश्यक हैं: थ्रोर यह द्रव्य पदार्थ भी उसी समय यथोचित दशा में होगा जब हम ठीक परिमान भर पानी पीयें। जब श्रावश्यकता से श्रधिक द्रव्य बस्तु छोटी थ्रांत में थ्रा जाती है, श्रधिकांश बाहर निकल जाता है। इस की श्रपेक्षा जब भोजन सार पदार्थ छोटी थ्रांत में पूरे २ पानो समेन नहीं जाता है, तब बड़ी थ्रांत में भोजन प्राय सूखा पहुंचता है। इस कारण बड़ी थ्रांत के कार्य्य के जिये खूब पानी पीना चाहिये, श्रतएव यह शिक्षा ध्यानपूर्वक है कि खुब पानी पीग्रो॥

सम्पादक



#### अध्याय ४।

## दांत श्रीर दांत रज्ञा।

वचा जब छ : अथवा सात मास का होता है, तब से दांत निकलने लग जाते हैं, वर्ष भर की अवस्था में वालक के छ: दांत निकल आने चाहियें और हेढ़ साल में वारह; दो वर्ष में सोलह यहां कि अढ़ाई वर्ष की अवस्था में दूध के वीस दांत निकल आने चाहियें। वालक जब छ: साल का होता है, उस समय उसके पक्षे दांत निकलने आरम्भ होते हैं। पहिले चार पक्षे दांत दूध के दांत के पीछे निकलते हैं और तब साम्हने के दूध के दांत ढीले होकर उखड़ जाते हैं, तब धीरे २ दूध के दांत गिर जाते हैं और उन की जगह पक्षे दांत आ जाते हैं॥

छाटे वालकों के दांतों को सावधानी से स्वच्छ करना उचित है, दूध के दांत पक्षे दांतों के निकलने के समय लों रहने चाहिये, वहुत लोंगों के दांत कुरूप और वेढंगे इस कारण से होते हैं, कि वाल्यावस्था में उन के दूध के दांतों की यथोचित सेवा नहीं हुई और परिणाम यह हुआ कि उन के दूध के दांत इसके पूर्व कि पक्षे दांतों के निकलने का समय आवे गिर गये ये और उन की जगह खाली हो गई थी। इस कारण जव पक्षे दांत निकले तो टेढ़े निकले या साम्हने को आगे निकल आये अथवा पीछे की ओर मुड़ गये॥

पक्के दांत बत्तीस हैं। पीछे के चार वड़े दांत सोजह वा सतरह श्रठारह वर्ष की श्रवस्था लों नहीं निकलते। जीवनान्त लों इन पक्के दांतों को मुंह में होना चाहिये। नाक, कान श्रौर उंगलियों के समान दांत भी शरीर के मुख्य श्रवयव हैं। श्रौर एक दांत का गिर जाना वैसा ही हानिकारक होता है जैसे एक श्रंग का न रहना॥

### दांतों का मुख्य उद्देश्य।

दांत का काम भोजन को चवाना है ध्यर्थात् उस को सदम कर्णों में पीस डाज कर थूक में सान देना ध्रीर इस रीति से पाचन किया ध्रारम्भ करना दांतों से बोजने में भी सहायता मिलती है। क्योंकि जब वे नहीं रहते हैं तो कई शब्दों का ठीक उचारण नहीं कर सकते हैं। दांतों का उपयोग अति आवश्यक है। और उन की दणा से स्वाध्य्य पर बहुत बड़ा प्रमान होता है, यहां लों कि यूरोप की एक वड़ी जाति की सेना के दांत और दत्नों या कूचियों की प्रति दिन वैसी परीक्षा की जाती है जैसे उन की तांपों की। कई वीमा कम्पनियां अपने ग्राहकों के दांतों की परीक्षा रक्षा निमिन अपने खर्च से दांत वैद्य या "डेनटिस्ट" से फरवाते हैं। क्योंकि यह उन को लाभ द यक होना है उस की अपेक्षा कि दांत रोगों से जो रोग होते हैं और मृत्यु उस पर वीमा देवे॥

मेले और रोगप्रस्त दांत स्वास्थ्य को हानिकारक हैं।

जो मनुष्य भ्रपने दांत को प्रति दिन स्वच्छ नहीं करता यदि वह दांत खोदनी से दांत के ऊपर का ज़रा सा मेल निकान कर देखे तो उस की दूर्गिध से उस को विदित हो जायगा कि उस के दांतों में रोग दायक पदार्थ उपस्थित हैं। इस दांत के सज़े पदार्थ में लाखों लाख कीड़े उत्पन्न होते हैं, ये कृमि खाते समय भोजन में मिन जाते हैं, पिंधलते समय ये भोजन के साथ श्रामाशय श्रीर श्रांन में प्रवेश करते हैं। यहां वे भोजन को सड़ा कर खहा कर देते हैं, श्रीर उस से श्रजीर्य श्रीर पेट खराव हो जाना है। दांत से ये कीड़े गले की कीड़ियों में श्रीर नाक श्रीर कान श्रीर फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। श्रीर इन श्रवयवों में भी रोग उत्पन्न कर देने हैं। जब किसी के दांत रोगी हो जाते हैं तो श्र्वास के संग दांत से विषभरी वाशु मिल जाती है श्रीर वह विपहरी वाशु फेफड़े में जा कर न केवल उसी में रोंग उत्पन्न करती हैं परव्तु रक्त में प्रविष्ट हो कर सम्पूर्ण शरीर को हानिकारक हो जाती है॥

त्तय श्रीर कई रोगों में प्रथम काम जो डाक्टर को करना पड़ता है यह यह कि रोगी के दांतों को उत्तम दशा में रक्खे, सो उस को प्रति दिन कूची से दांत स्वच्छ कराने या उन को जो सड़े हैं निकालना या भरवाने का नुस्खा देना पड़ता है। यदि वह प्रथम इस प्रकार से दांतों को ठीक न करे, तो शरीर को पुष्टिकारक भोजन जो रोगी को वल देता है श्रीर रोग से जो हानि हुई है उस हानि को पूरी करता है जो नहीं पूरी हो सकती ॥

किस कारण से दांत सड़ते हैं। भोजन के कण जो स्वाते समय रह जाते हैं दांतों, में सड़ कर दांतों को खराब पर देते हैं। जब एक दांत सड़ने लगता है तो उस के निकट-वर्ती दांत भी कुछ समय परचात् सड़ने लगते हैं ठीक श्राम के लमान, जब एक श्राम सड़ता है तो टोकरी में जो दूसरे श्राम उसके वास रक्खे हैं वे भी सड़ने लगते हैं॥

भोजन के क्या दांतों के वीन मसुड़ों या दांतों की सतह के छेदों में ध्रायक जाते हैं, ध्रोर जैसे ही कीड़े मसुड़ों के किनारों में उत्पन्न होने लगते हैं। मसुड़े ढीले पड़ जाते हैं ध्रोर दांतों की जड़ें खुल जाती हैं कीड़े इन में मार्ग ध्रपने लिथे वना लेते हैं ध्रोर यहते हैं। ध्रोर पीप उत्पन्न करते हैं इस दशा में यदि कोई शीत या उप्या वस्तु खाई जावे तो दांत दुखते हैं ध्रोर ध्रांत में धीरे र हिलने लगते हैं ध्रोर व्यर्थ हो जाते हैं ध्रोर उखाड़ने पड़ते हैं॥

पान खाना एक वड़ा हानिकारक अभ्याख है। इस से थूकने की मजीन आदत पड़ जाती है पान खनाते समय जो ढेर सा थूक उत्पन्न होता है वह निक्पयोगी हो जाता है। चूना जो पान के साथ खाते हैं उस से मस्ड़े सिकुड़ जाते और ढीजे हो जाते हैं और दांत सड़ने जगते हैं। यह वात कि कोई २ जोग जो यहुत समय से पान खाते हैं, और इस पर भी उन के दांत ठीक हैं। यह कुळ उचित प्रमाण नहीं है कि पान खाना हानिकारक नहीं हैं। जैसे कि कोई अफ़ीमची यहुत वर्षों तक जीवे तो यह सिद्ध न हुआ कि अफ़ीम खाना हानिकारक नहीं हैं॥



## दांतों की रत्ता कैसे करनी चाहिये।

दांतों की उतनी वेर स्वच्छ करना चाहिये जितनी बेर उस से काम नेते हैं, परन्तु कम से कम दो वार एक तो सबेरे उठ के स्वच्छ करना चाहिये और फिर सोते समय। भोजन के कण एक लकड़ी की कोरनी से निकालने चाहिये (धातु की कोरनी कभी उपयोग न करनी चाहिये,) और तव एक सख़त कुची से और पानी से लाफ़ कर डालो। कूची से खूब इधर उधर ऊपर नीचे फेर कर स्वच्छ करो, भीतरी माग और वाहरी ख्य क्ची फेर कर साफ़ कर डालो। कूची के वाल हर तरफ़ जा कर भोजन के क्या जो रहे सहे हों निकाल डालें भोजन के क्या जो दांत की कोरनी से नहीं निकलें या खींचने से नहीं निकलते उन को रेशमी तागे या सूत के दरार में डाल के खींचने से निकाल सकते हो। मस्ड़ों के फिना. रों को भी कुची फेर कर साफ़ करना उचित है। यदि ज़रा सा खून निकले तो कुछ चिंता न करो। कई वार कुची करने से वे लख्त एड़ जायेंगे, दांत का मञ्जन एक वार प्रति दिन उपयोग करो, कुछ खड़िया मिट्टी (Precipitated Chalk) ले कर दाल चीनी का ज़रा सा तेल सुगन्धि के लिये डालो तो इस से उत्तम मञ्जन दन जाता है। (देखो ५० अध्याय उपचार नम्दर १४)॥

साधारण नमक दांत स्वच्छ करने को उत्तम होता है। इस को मञ्जन की नाई कूची में खूव छिड़को श्रीर तव इस से दांत खूब स्वच्छ करो॥

दांतों को कूची से खूब स्वच्छ करने के पश्चात् कूची में नमक मल कर दुसरी वेर उपयोग करने के लिये रख दो, यदि ऐसा न करोगे तो कूची मलीन हो जायगी, थौर लाभ की खेपेला हानि होगी, दांत साफ़ करने के लिये सदा पक्षे पानी का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि कच्छे पानी के कोड़ों से दस्त और हैं ज़े के रोग का भय है। यह बात वहुधा देखने में धाती हैं कि दांत स्वच्छ करने के समय लोग पानी या तो तालाव से या वर्तन से लेते हैं और मुंह हाथ भी उसी से धोते हैं। यह वड़ी मलीन आदत थोर हानिकारक भी है। थोर वैसे ही उवला पानी भी पीना उचित है। क्योंकि जब हम ध्रपने दांत धोते हैं तो छुछी में पानी यदि वाहर निकलता है। पर पूरा २ नहीं निकल सकता। इतना रह जा सकता है जिल से नोतीकार, दस्त थोर हैज़ा हो सकता है।

जय कोई दांत खोखला होने लगे तो शीव्रता पूर्वक उसे दांत डाक्टर

से भरवा जो, क्यों कि जल्द भरवाने से खर्च और पीड़ा दोनों कम होती हैं। जब दांत में छोटा सा छेद हो और उसे भरवा न जें तो उस के इधर उधर के दांत भी खराव हो जायेंगे दांनों को प्रति दिन दो बेर कूची से स्वच्छ करना उचित है। ज्यूंही कोई दांत खराव होने जगे, शीझ दांत वैद्य से ठीक कराणो, नहीं तो दांत पीड़ा और उखाड़ने का दुख और वनाये दांतों का खर्च उठाना होगा और वनाये दांतो से भी यथायोग काम नहीं होता है॥



### भोजन और खामा खाने की विधि।

उत्तम फल ये हैं। नारंगी, केला, प्राम, सेव, अंगूर, खूर्वानी, आड़् प्रमुद्द और अंजीर। फल धित पौष्ठिक भोजन हैं। इन के द्वारा खून निर्मल और स्वच्छ रहता है और पाचन किया में भी लाभदायक हैं बहुत से फल जो वाज़ार में खरीदते हैं यदि कच्चे खाने हों तो उबलते पानी में डाल कर निकालो और कोलो तय उन को खाओ। कई फल मूनने से स्वादिए होते हैं और शकर में डाल कर पकाने से भी धित स्वादिए होते हैं। कुछ कच्चे भोजन जैसे कच्चे फल या कच्च साग पात, मनुष्य के भोजन के लिये विशेष कर पुष्टिकारक भोजन होते हैं क्योंकि इन कच्चे भोजन में पोपण के यथेए तत्व होते हैं। वालकों को फल और तरकारी खिलाना धित उपकारी होता है। क्योंकि उन के बढ़ते शरीर के लिये ये अनुकूल तत्वों वाले होते हैं॥

ष्ट्रगढ़े चौर दूध भी भोजन के उत्तम पदार्थ हैं। छोटे बचों के लिये दूध प्रत्यन्त हित कारक है। पर पीने के पूर्व दूध को सदा उवाल कर के पौना चाहिये। उवालने के वाद छः वा सात घराटों से श्राधिक दूध को न रखना चाहिये क्योंकि इस में रोग के कीड़े शीघ वृद्धि करते हैं॥

#### मांलाहार।

मांत को जो लमकते हैं कि मनुष्य के भोजन में एक मुख्य वस्तु है भूज कर्ते हैं। उन देशों में जहां का जज वायु समशीतोष्ण है या उष्णा है वहां वहुत से पुष्टिकारक श्रौर अनुकूल भोजन के पदार्थ पाये जाते हैं जो मांस की श्रपेता सस्ते श्रौर लाभ दायक भी होते हैं॥

इन दिनों ऐसे जन्तु जिन का मांस खाने का प्रचार है कम हैं जिन में रोग न हो, गौ आदि ऐसे जन्तु हैं कि वहुधा उन रोगों में से मनुष्य जाति के समान इन को भी रोग होते हैं, और वे जो ऐसे रोगी जन्तुओं का मांख खाते हैं उन को भी वे ही रोग जग जाने का भय रहता है। कई देशों में सुअर का मांस मांसाहार में अति साधारण प्रकार का भोजन है और हम जानते हैं कि सुअर अति मेला और घृणित जन्तु है। वह सव प्रकार का गला सड़ा पदार्थ खाता है और मेली कुचैली जगह में पसमता पूर्वक रहता है। अति प्राचीन पुस्तक में जिस में मनुष्य के पथ्यापथ्य भोजन का क्योरा दिया है यह भी जिखा है कि सुभर अपवित्र इतु है और उन्स का मांस आहार में कदापि न करना चाहिये॥ वहुत लोग भूल से यह विचार करते हैं कि छौर कोई खाने के पदार्थ से अधिक पोषणकारक वस्तु मांस में पाई जाती है अमेरिका के रसायन शास्त्रियों ने रसायिनिक प्रयोगों से भली भांति पृथकरण द्वारा यह निर्णय किया है कि यह सच नहीं है, वे यह दताते हैं कि आध सेर म्ंगफली में इतना पौष्टिक तत्व वाला पदार्थ पाया जाता है जो अदाई सेर मांस में नहीं होता। इस से यह भी विद्ति है कि मांस अति मंहगा भोजन है, यदि हो सके तो फल, अन्न, सूखा मेवा और साग तरकारी का उपयोग कर खर्च को वचाओ और अपने को गोश्त अधिक खाने के कारण जो हानिकारक परिणाम है उन से भी वचाओ॥

#### भोजन पकाना।

पक्के फज श्रोर सूखे मेंचे को छोड़ शेप खाने के पदार्थ खाने के पूर्व
पकाने चाहिये। पकाने से तीन काम पूरे होते हैं। प्रथम कि रोग उत्पन्न
करनेवाले कीड़े जो वहुधा खाने के पदार्थी में बृद्धि पूर्वक पाये जाते हैं
पकाने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पकाने से भोजन शीश
पचता है। क्योंकि भोजन के पदार्थ श्रर्थात् गेहूं, दाल, सेम ये पचाप नहीं
जा सकते जब तक कि पकाये न जायें। तीसरा पकाने से स्वाद श्रा जाता
है क्योंकि चांवल, दाल, गेहूं, मटर कच्चे काने में ऐसे स्वादिष्ट नहीं लगते
कैसे कि पकाने के परशात् लगते हैं॥

तीन विधि पकाने की हैं अर्थात् उवालना, भूनना और तलना॥

तलना अच्छा नहीं है, यद्यपि भोजन इस प्रकार से शीघ्र ही तैयार हो जाता है अच्छा है कि इम अधिक समय प्रकाने में लगायें, क्योंकि तला हुआ भोजन पाचनशक्ति को हानिकारक है। तलते समय तेल जो तलने में काम आता है प्रत्येक तले हुए पदार्थ पर ऐसे लग जाता है मानों वह तेल से रच गया हो; तदन्तर जब वह तेल रचा भोजन आमाशय में पहुंचता है तो पचता नहीं क्योंकि आमाशय का रस तेल नहीं पचाता है। परिणाम यह होता है कि तला पदार्थ आमाशय में एक दो घराटे पड़ा रहता है और तब सड़ने लगता है और इस से दर्द और जलन उत्पन्न होती है। तली वस्तु वरावर खाने से अजीर्य रोग हो जाता है॥

उत्तमता से भोजन पकाने से घराने का स्वास्थ्य श्रवलम्बित है। यह हुर्भाग्य है कि लोग रसोईघर की स्वच्छता पर पूरा २ ध्यान नहीं देते हैं, भोर इस पर भी उचित विचार नहीं करते कि पकानेवाला यथायोग्य पका सकता है कि नहीं। वहुतेरे लोग जब घर बनाते हैं तो शेष घर पर प्रधिक द्रब्य ब्यर्थ करते हैं पर रसोईघर एक गिरा हुआ होटा सा कमरा जिल में न खिड़की है न वायु यथोचित रीति से आती जाती है, और बहुघा ऐसी मैली और नीची जगह में जहां सीलन है रसोईघर रखते हैं। ऐसे स्थान में स्वच्छ और पौषणकारक भोजन कदापि भी नहीं वन सकता है। सम्पूर्ण घर में रसोईघर सब से उत्तम होना चाहिंगे, खिड़कियां होनी चाहिंगे कि यथोचित ज्योति आवे। फ़र्श, दीवार और इत स्वच्छ रखना चाहिंगे, छत खोर दीवारों पर सफ़ेदी समय २ पर करानी आवश्यक है। वालटी घड़े वा टीन ढकनेदार होने चाहिंगे और इन में कूड़ा कचरा और मैला पानी डालना चाहिंगे। कूड़ा और मैला जल हार के साम्हने अधवा कल खोर या फ़र्श पर कदाचित न डालना चाहिंगे की शीघ हुद्धि होती है॥ मैला हो जाता है और मक्खी और रोग के कीड़ों की शीघ हुद्धि होती है॥

एक जालीदार धालमारी होनी चाहिये और भोजन इस में रखना चाहिये कि मक्खी और दूसरे कीड़े उस पर न चढ़ और माजन में न फलें (चित्र के समान वनवाधो), चूहे, चुहियां, मक्खी, चिऊंटी, भींगर और दूसरे कीड़े धाति मैले होते हैं, उन के पैर और शरीर पर मैली और विष-



जाली से सब भोजन को बचाओ वा रित्तत रक्खो।

भरी वस्तु होती है। ग्रोर वे इस मल को भोजन पर लगा देती हैं, वह वहुधा देखा जाता है मक्ख़ी मल सूत्र खा कर घर में घुल कर रसोई घर में खाने पर बैठ जाती हैं इस लिये सब भोजन ऐसी जगह में रखना चाहिये जहां पर चूहे, चुिह्यां श्रीर मिक्ख्यां उस पर न जा सकें। वावरची को सदा साफ़ श्रीर सुथरे वस्त्र पहिनना चाहिये॥

चांवल ग्रौर साग तरकारी को स्वच्छ जल में खूब घोना चाहिथे, नाले वा तालाव के गन्धे पानी में उन को कदापि न घोश्रो, साड़न किन से वर्तन घोकर पोंछो उन को प्रति दिन उपयोग पश्चात् घोश्रो श्रौर बदलो श्रौर दो चार क्या उबाल भी डालो। श्रौर इन को ऐसे स्थान पर टांगो जहां पर भिक्खां उन पर न बैठने पांचे। पकाने श्रौर काने के बर्तनों को धो कर उन पर उदलना पानी छोड़ो तद एक साफ़ कपड़े से पोंछ कर

सुखा डालो ॥

भोजन पक्र चुक्तने पर उसी दिन खा लिया जावे, प्योंकि उपा ऋतु में वहुथा पकाया हुआ खाना शीघ्र विगड़ जाता है। विगड़ा वा सड़ा हुआ खाना बदापिन खाना चाहिये, जब खाना सड़ता है तो उस में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। यह कीड़े विप उत्पन्न करते छोर यदि इस प्रकार का भोजन खाया जावेगा तो निश्चय दस्त श्रावेंग श्रीर श्रांतों में रोग उत्पन्न होगा। यह भी सरण रहे कि कभी खाना विगड़ जाता है पर उस में दूर्गन्धि वा प्रस्वाद नहीं होता है॥

#### खाना।

कमरा जिस में खाना खाया जावे स्वच्छ रहना चाहिये। मेज छौर ं इस्तरखान और खाने पीने ह बर्नन विलक्षत साफ़ और सुधरे होने चाहिय।



चूंड, मिक्वयां, क्तींगुर, सबंदा म्वास्थ्य के

**खाना खाते सयय सम्पूर्ण घरवासे** मनारंजन वारक्तानाप करें, क्योंकि जव मन प्रसन्न होता है तो भोजन भी भला लगता है और शीव पच जाता है, भोजन खुव चवा २ कर भीर २ खाना चाहिये। खाने का लमय निश्चित करना घावश्यक है चाहे हो वेर, चाहे तीन वेर संख्या का भोचन हरका होना चाहिये छीर ७ वजे शाम को खाना चाहिये इस से श्रधिक देर न करना चाहिये। भोजन जो रात में देर कर के खाया जाता है वह महास्रोत में हानिकारक होता है। क्योंकि रात को पावन क्रिया के श्रवयव गरीर के और भानों की नाई विश्राम के एच्छुक हैं। वहुत कर के घजीर्श रोग और पाचन क्रिया के अवयवों का विवाड देर कर के रात को भर पेट खाने धौर तब पक द्व सो जाने के कारण होते हैं॥ पाचन अवयवों को भी कुछ विश्राम जरना आवश्यक है, वालकों वि २ में खाने के पूर्व मिठाई खिलाने से पेट में दर्द होता है छौर में दस्त आने क्षगते हैं। प्रत्येक वालक को जो ७ वर्ष की प्रायु का वि ३ वेर खाना देना चाहिये और वीच २ में कुछ न दो॥

खाने के समय नाना प्रकार के भोजन खाने से पांचन प्रवयवों को होती है। कई भोजन पथ्य हैं और जब भजी भांति तैयार किये गये तो होते हैं परन्तु जब ठीक से नहीं पके और दूसरे खानों से मिला देने गाड़ उत्पन्न करते हैं॥



### श्रध्याय ६।

# श्वास प्रश्वास के यन्त्र।

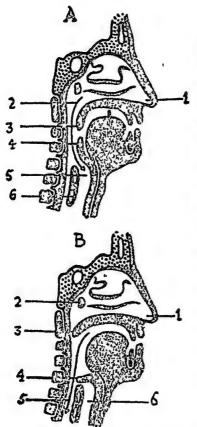

मनुष्य कई हुएतों तक भोजन के विना जी सकता है और कई दिन जलपान रहित भी रह सकता है पर यदि वायु का ज्याना जाना (जैसे हूवने में वा दम घुटने में होता है,) रुके तो दो तीन क्षण में प्राणान्त हो जायगा। सो यह विदित है कि लगातार ताज़ी वायु का मिलते रहना शरीर के तिये ज्ञावश्यक है, ज्ञाझ भी वायु विना नहीं जल सकती। इस का यह प्रमाण है एक मोम बत्ती को जला के वर्त्तन से ढ़ांक दो तो वह बुत जायगी, वायु जैसे श्राग जलाने के लिये श्रावश्यक है वेसे ही जीवन के लिये भी धावश्यक है हम वायु श्वास द्वारा प्रपने फेफड़ों में खींचते हैं कि वह उन मं से (भ्राक्सीजन) प्राण-वायु को निकाल कर काम में लावे। प्राण-वायु श्रदृश्य वायु है, जब हवा फेफड़ों में प्रविष्ट हुई तो उस हवा में का प्राग् वायु रक्त में मिलता है। ग्रौर शरीर के सकल भागों में मिल जाता है। वायु का मुख्य भाग

क (A) वह भाग जिस से भास प्रभास के समय वाग्र नल की गति विदित होती है। १. नयने २. तीराकार भास प्रभास की वायु को प्रगट करती हैं ३. कौद्या ४. वायु नल बढ़ा हुआ दकना कि वा पु फेफड़े के नल में प्रवेश करे ४. कगठ वा वाय मल जो फेफड़े की और जाता है ६. कुरकरी हुई।॥

ख (B) वह भाग जिस से भोजन खाते समय नुलियों की दशा प्रगट करती है ॥ १. नथने २. कान से नाक तक जो नली है ३. कौक्रा भोजन को नीचे भेजते समय ४. नित्ती का इकना वन्द कि कुछ भोजन आस नल में न जाय ४. तिराकार नीचे भोजन वा श्रन्न नल की श्रोर दिखाता है ई. नली वा कग्ठ॥

प्राण-वायु है प्रौर शरीर में यह जीवन देने घौर गर्मी घौर उत्साह उत्पन्न करने के जिये श्रावश्य होनी चाहिये। वायु जो हम फेफड़ों में केते है प्राणपद वायु से जदी है पर वह जो श्वास के द्वारा वाहर निकलती है उस में प्राणवायु केवल नाम मात्र को है, घौर फिर २ श्वास लेने योग्य नहीं है॥

श्वास के द्वारा वायु जो वाहर निकलती है न केवल उस में प्राण्-वायु नहीं है परन्तु उस में एक विषहरा पहार्थ भी रहता है जो रक से श्राता है, यह विषहरा पदार्थ श्रदृश्य है पर यह विदित हो सकता है, यदि एक वन्द कमरे में वहुत से लोग वैठे हों श्रोर कोई वाहर से श्रावे तो उस को इस विषहरे;पदार्थ की दुर्गन्धि तुरन्त मालुम हो जावेगी, श्रोर वहुत से जो कमरे में हैं सिर पीड़ा में श्रस्त होंगे श्रोर कई एकों को चक्कर श्राने लगेंगे दुर्गन्धि सिर की पीड़ा श्रोर चक्कर का कारण वही विषहरी वायु है जो फेकड़ों से निकलती है।



 नर्ला २. गले की नली की कुरक्ती इड्डी ३. वाय के छिद्र।

यदि एक वड़े मुंह वाली साफ़ वांतल को ले कर के कई वार उस में श्वास ले कर एक डाट एक दम लगा कर एक गर्म स्थान पर एक्खो, फुळ दिन के पश्चात् डाट खोलने पर यह विदित होगा कि उस के भीतर की वायु दुर्गन्धि के द्वारा होती है जो हम श्वास लेते समय निरन्तर अपने फेफड़ों से वाहर निकालते हैं। यदि लोग ऐसे कमरे में रहें जिस की खिड़की खुली न हों कि वाहर से स्वच्छ वायु प्रवेश करे और मैली वायु वाहर निकल सके। तो मैली और

दुर्गिन्धित वायु में श्वास लेने के कारण अपने शरीर की हानि करेंगे, ऐसे लोगों को तपेदिक और (फेफड़ों की खुजन)-निमोनिया और फेफड़ों के धौर २ रोग और सदीं अत्यन्त शीव्र लग जाती है।

घर के प्रत्येक कमरे में एक वा दो खिड़ कियां ज़रूर होनी चाहिये, इन खिड़ कियों को कई फुट ऊंची छोर कई फुट चौड़ी होना छावश्यक है कि कमरे में ताज़ों निर्मल वायु प्योर बहुत सी रोशनी या सूर्य्य को ज्योति जा सके, खिड़कियों के साम्इने कपड़ें घौर पर्दे नहीं टांगने चाहियें क्योंकि इन से ज्योति ग्रौर वायु रुक जाती है ॥

## श्वास प्रश्वास के यन्त्र।

वायु जिसे हम श्वास में केते हैं नाक के नथनों से होकर गले के पिछले भाग में से स्वर नली में से जाकर श्वास नली में से फेफड़ों में जाती है। फेरिनिकस् वा स्वरनली फा निचला छोर श्वासनली में प्रवेश करता है। यह एक कड़ी नली है जो गले के लाम्हने वाले भाग में छूने से मालूम हो सकती है, स्वास नली छाती से उतर कर दो भागों में विभक्त हो गई है। उस का एक भाग दाहिने फेफड़े में और दूसरा भाग वाये फेफड़े में चला गया है फेफड़े अनिनती छोटी र वायु की थैलियों से रचा गया है (देखो दिये हुये चित्र को) श्वास लेगा केवल इन वायु थैलियों को भरना छौर खाली करना है।

#### श्वास लेना।

एक ज्ञाण में हम प्राय: १६ वा १७ वार श्वास लेते हैं, प्रत्येक वेर श्वास लेते दिल चार वार थड़कता है। उवर जब चढ़ता है, वा जब हम कसरत वा व्यायाम करते हैं तब धौर भी शीघ्र थड़कने जगता है॥

प्रत्येक जीवधारी चाहे पशु हों चाहे बनास्पती वर्ग सन श्वांस लेते हैं।
पौधा अपनी पत्ती द्वारा श्वास लेता है। मेंडक और कई प्रकार के की हें
अपने चमड़े द्वारा श्वास लेते हैं, मळ्जी जो जल में रहती है, वह
अपने गलफड़ों द्वारा जल से वायु का संचार करती है। धर्म पुस्तक की
पहिजी पुस्तक अर्थात् उत्यक्ति के दूसरे पर्व्व में जो व्योरा मनुष्य के सृजने
का है उस में यह जिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की
मिट्टी से रचा छोर उस के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
भौर मनुष्य जीता प्राणी हुआ"। धर्म पुस्तक में पह भी जिखा है
कि ईश्वर सब को श्वास और जीवन देता है और कि सम्पूर्ण
मनुष्य जाति का श्वास उसी के हाथ में हैं। इस बात का प्रमाण कि
ईश्वर हमारे श्वाल को भी धपने अधिकार से चलाता है यह है कि
जव हम निद्रा में हैं तव भी हमारे फेफड़े निरन्तर ताज़ी वायु को
मीतर खींचते छौर विपहरी वायु को वाहर निकालते रहते हैं। जिस

समय हम निद्रा में हैं तो हम बिल इल प्रचेत होते हैं। और यदि हम को अपने श्वास की भी रक्ता करनी पड़ती तो ज्यों हा हम को नींद आती हम छसी समय अर जाते। श्वास लेना और हद्य का चलना दोनों स्वाभाविक गति हैं और ये दोनों चेतना यन्त्र के एक भाग पर अवलिस्ति हैं। परन्तु यह ही कहना केवल उचित न होगा कि श्वास लेना स्वाभाविक और निरन्तर गित है, क्यों कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतना यन्त्र का एक भाग हद्य की गित और श्वास को कैसे चलायमान रखता है और यह गतियां कैसे आरम्म हुई, श्वास लेने की किया और उसे कौन उत्तेजना देता है और श्वास किस की प्रेरणा से चलता है



गहरे वा लम्बे श्वास लेने के अभ्यास॥

भीर उस के श्रद्धत परिवर्त्तन गित होने के विषय में जब ध्यान पूर्वक विचार करते हैं तो यह परिग्राम निकलता है, कि कोई पेसी, शिक्त है जो मनुष्य से श्रेष्ट है उस से भिन्न है, जो कि श्वास पर श्रधिकार रखती है श्रीर जीवन को शरीर में स्थापित करती है वह ईश्वर की शिक्त है, पेसा परमेश्वर जो श्रित द्यालुता से हमारी रन्ना करता है पूजनीय श्रीर मानने के योग्य है॥

### सीधे वैठो और सीधे खड़े रहो।

यह मुख्य वात है कि हम सीधे वैठें श्रौर खड़े हों ताकि प्रत्येक' बेर जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों को फैलने के जिये यथायोग्य स्थान

मिले। इस रीति से गरीर को ताज़ी वायु का ग्रिधकांश मिलता है। जब हम सीधे वैठते छौर खड़े होते हैं तो न केवल सुन्दर दिखते हैं पर उस से हुए पुष्ट होने में सहायता मिलती है। कूवड़ निकाल कर खड़ा होना प्रथवा वैठना न केवल कुक्ष दिखता पर उस से फेफड़े पूरे २ फैलने नहीं पाते छौर इस कारण से यथोचिश वायु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। और फल यह होता है कि शरीर निर्वल हो जाता है छौर सदीं और तपेदिक की वीमारी शीव्र लग जाती है।

घर के भीतर काम करनेवालों को श्रीर मुख्य कर उन लोगों को जो श्रधिक वैठ कर काम करते हैं, इस का श्रम्यास करना श्रावश्यक है कि दिन में कई वेर सीधे खड़े हो कर लम्बी श्वास लें ताकि फेफड़ों में खूव ताज़ी वायु भरे श्रीर विषहरी जीवान्तक वायु "कारवन-डश्रीकसाइ" पूरी रीति से वाहर निकल जावे, (देखो लम्बी श्वास लेने का चित्र) जीवान्तक उस्त विष सदी वायु को कहते हैं जो श्वास की बाहर निकली वायु में मिली रहती है, सकड़ों के कोयले के जलाने से जो ग्यास निकलती है, जिस से सिर में पीड़ा श्रीर चक्कर श्राते हैं उस का श्रधिकांश भाग "कारवन-डेश्रोकसाइड" का होता है।

### मुंह से भ्वास लेना।

वायु का भीतर प्रवेश करने का स्वाभाविक मार्ग नाक है और भोजन का मुख, नाक के भीतर सुद्म धनिगनती केश होते हैं धौर इन्हीं से वायु जो भीतर प्रवेश करती है छन जाती और धूल ग्रीर कृमि श्रादि से स्वच्छ होती है। जिस समय वायु नाक द्वारा प्रवेश करती है तो वह गीली और नर्म भी हो जाती है। जब मुंह द्वारा श्वास लेते हैं तो वायु न गर्म ग्रीर न गीली होती है और श्वास नज में सूखी जाती है और इस से श्राह्म कफ़ निकलता है। श्रीर फिर इसी कारण से सर्दी श्रीर खांसी श्राह्म कगती है। जब नाक से श्वास नहीं लेते हैं तो वह वन्द हो जाती है एस में गहुद निकल खाते हैं जैसे श्राह्माय ३६ के, चित्रों में से एक में गहुद के स्थान दिखाये हैं। टोटे या टेंटुश्रा भी फूल जाने श्रीर रोगी हो जाते हैं। इस से यह वात सिद्ध हुई कि मुंह से श्वास लेना श्राति हानिकारक है और ऐसे न करना चाहिये। यदि कोई वालक मुंह से श्वास लेवे तो उसे डाक्टर के पास ले जा कर नाक श्रीर गला दिखला दो कि यदि कोई गढ़द उत्पन्न हुए हों तो उन को निकाल

डाले नहीं तो पेसा वालक कदापि स्वस्थ और हुए पुष्ट न होगा। वह बौना रह जायगा और शाला में भी यथोचित न काम कर सकेगा और महा ही रहेगा। (कारण रोकना, चिकित्सा, मुंह से श्वास लेने की और गदूद की रहे भ्रष्याय में वर्शन की गई हैं)॥

## वायु की धूल फेफड़ों को दानिकारक है।

धूल जो उड़ती हैं श्रीर हमारे घरों के सामान श्रीर फ़र्श पह दिखाई देती हैं निरी धूल हो न है पर उस में श्रनगिनती रोग उत्पन्न करने वाले कृमि भी होते हैं। जब वायु के संयोग में यह धूलि हमारे श्रवास में प्रवेश करती है, तो वह फेफड़ों में जा कर वहीं रह जाती है। वे कृमि वृद्धि करते हैं श्रीर इन से तपेदिक, निमोनिया, खांसी, जुकाम रे रोग हो जाते हैं। धूलि की हानि से बचने का उपाय यह है कि गर्मी में सड़कों पर खिड़वाव करना चाहिये श्रीर जोगों को घर के फ़र्श श्रीर गली में थूकना न चाहिये। खदीं के रोगी या तपेदिक के रोगी का थूक रोग कृमि से भरा रहता है, श्रीर यदि वह गली में वा घर के फ़र्श पर थूके तो श्रीप्र शूक स्तूल कर धूलि में मिल जाता है श्रीर यह धूलि श्रीर लोगों में श्रवस हारा प्रवेश करती है श्रीर वे भी इन्हीं रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं। या तो गली के किनारे थूको या काराज़ में थूको जो इसी काम के लिये रहें। इस काराज़ को फेंकना न चाहिथे पर जला डालना चाहिये। वे जिन को तपेदिक का रोग है सदा काराज़ वा कपड़े में थूके श्रीर तद्. परचात् श्राग से जला देवें॥

फ़र्श को माड़ते समय पानी ख़िड़को या इस से उत्तम यह होगा कि बुरादा लकड़ी का गीला कर ख़िड़क दो वा धान के छिलके गीले कर फेला दो तय माड़ो, इस प्रकार से माड़ो, कि धूलि उड़ फर फैलने न पावे॥

तम्पाकू श्रीर मिद्रा से श्वासयन्त्रों को हानि होती है।

प्रत्येक देश में मनुष्य जाति में दो अभ्यास होते हैं, जिन से श्वास यन्त्रों को अधिक हानि पहुंचती है, अर्थात् तम्बाक् पीना और दास्त्र पीना। तस्वाकू का घुआं श्वास प्रश्वास यन्त्रों के प्रत्येक भाग को विगाड़ देता है। वह नाक के भीतर की भिल्ली और फेफड़ों की भिल्ली और श्वास-नकी की भिल्ली को फुला देता है। और इस कारण से प्रमेह और अन्य रोग लगने का भय रहता है।

ं जो वाते तथ्वाकु के विषय में कही हैं वे और २ नशे और दारू के विषय में भी ठीक हैं। जब मनुष्य दाक पीता ई तो पीने के ज़रा देर परचात् उस के मुंह से उस की वास आने लगती है। इस का कारग यह है कि जब दारू रक्त में प्रवेश करती है, छौर फेफड़ों में जाती है तो फेफड़े विष से जितनी जल्दी हो मुक्त होने का यहा करते हैं। उाक्टर लोग यह जानते हैं कि दारू पीने घालों को तपेदिक छौर (निमोनिया) रोग शीघ लग जाता है। श्रौर लगने पर इन के स्वास्थ्य होने की प्याशा कम रहती उन की अपेका जो दारू का उपयोग नहीं करते हैं। इस से यह वात सिद्ध है कि दारू फेफड़ों को जोखिमदायक है॥

तम्बाक्त और दास न केवल फेफड़े को हानिकारक हैं, परन्तु शरीर के प्रत्येक प्रवयव को भी विगाड डाजते हैं॥

## श्वास-प्रश्वास की क्रिया के मुख्य वातों का सार।

१. देखों कि तुम्हारे घर में दिन श्रौर रात पूरी २ रोति से वायु का प्रचार रहे॥

२. दिन के समय जितना बन पड़े वाहर ताज़ी वायु में रही और रात को सोने के फमरे की खिड़कियां पूरी खोल दो कि ताज़ी वायु का प्रचार रहे जैसी दिन की हवा है वैसे ही रात की सो रात की वायु का भय न खाश्रो और उस से पचने को द्वार श्रौर खिड़की न मूंद दो। यदि किवाड़ें छौर खिड़कियां वन्द भी करो तो जैसे पात की वायु याहर है वैसे घर के भीतर की भी है। रात की हवा का भय नहीं है पर मछड़ों से जो रोग देनेवाले कृमि हैं डरो। उन से मछड़दानी पर्लग पर लगा कर सोने से वच सकते हैं॥

३. प्रत्येक वेर जब श्वास लेते हो फेफड़ों को हवा से पूर्ण रीति से भर जो, ऐसा करने के लिये सीधे वैठना वा खड़ा होना उचित है। फन्वों को पीछे सुकाथो, दुडी उबरी थ्रौर गले से लगी न रहे॥

४. धूलि पूर्ण वायु में श्वास न लो॥

४. धूजि पूर्ण वायु में श्वास न जो ॥ ्राह्म प्रधीतू न हुक्का पीथ्रो, न चुस्ट, न वीडी धौर सिगार, पाईप कुछ भी न पीछो॥

ई. किसी प्रकार की दाक न पी शो॥

सदा नथनों वा नाक द्वारा श्वास लो ॥

५. कमर में कस के वेल्ट न पान्धों वा कमर पट्टी न कसो।।

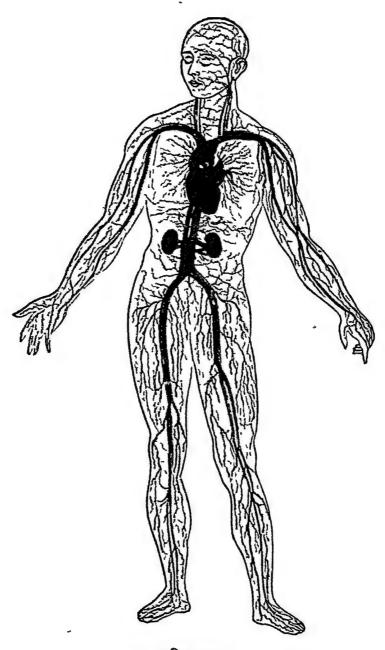

रुधिर-सभार लाल को धमनी ख्रौर नीली को शिरा समिक्तिये। पृष्ट नं. ४२ व ४३ पर इस का वर्णन देखिये



हदय और बड़ी धमनियां

१. मूल थमनी

२. धमनी

३. बाई ग्रोर नीचे का खाना

४. दहनी धमनी

४. शिरा

६. वाई छोर का पर्दा

७. वाई शिराएं, पर्दे को सम्भाले हैं, इन के द्वारा पर्दा सिकुड़ने पर "ब्रोरिकल " या शिरा के गढ़े म न चला जाय जब पेशियां सिकुड़ती हैं॥

पृष्ट नं. ४२ व ४३ पर इस का वर्णन दे विये।

### ६. प्रति दिन कई बार जम्बी सांस लो॥

१०. कभी मुंह ढांप के न सोधो, वे जो मुंह ढांप के सोते हैं अपने शरीर में विष भरते हैं क्योंकि श्वास की विषहरी हवा में फिर श्वास लेते हैं जो फेफड़ों से वाहर निकलती है, यह अति हानिकारक घटना है॥

### उचित प्रकार के रहने के घर।

घरों को ऐसे नीचे स्थानों में न बनवाना चाहिये जहां जब पानी गिरे भूमि पर एकत्र हो जाय इस पानी में मच्छड़ उत्पन्न होते हैं और घर में रहनेवालों को शीत—उवर आने लगता है। फिर पानी में जो छुछ पड़ता है वह सड़ जाता है, इस प्रकार से कमरों को नम और शीतल ही केवल नहीं करता पर बुरी दुर्गन्धि भी आती है जिस से शरीर को हानि पहुंचती है।

मुरती, सुश्रर, कुत्ते, ढोर घर में या उस के नीचे न रखने चाहियें। उन का मेला अर्थात् मल मूत्र घर को दुर्गन्धि से पूर्ण कर देता है, फिर इन के शरीर में पिस्सू और कीलनी होती हैं जिन के घरवालों पर चढ़ने से रोग टत्पन्न हो जाते हैं। इन जन्तुओं में से वहुतों को तपेदिक का रोग होता है श्रीर इन से घर के लोगों को लग जाने का वड़ा भय है। फ़र्श के नीचे का स्थान जन्तुओं को वान्धने वा सामान एकत्र करने के लिये जसा अन मूसी हैं न रक्खो, यह खुला रहने दो कि वायु का संचार भली भांति हो और चूहों, चूहियों और कीड़ों के लिये स्थान न रहे॥



## रक्त और रुधिराभिसरण यन्त्र।

जव खुर्दवीन द्वारा एक बुन्द रक्त की एरीज्ञा की जाती है, तो वहुत से छोटे गोल लाल कर्ण दिखाई देते हैं थ्रौर यह रजकरण कहलाते हैं। इस को छोड़ बहुत से छोटे स्वेत कर्ण भी इस बुन्द रक्त में हैं इन को रक्तजल कहते

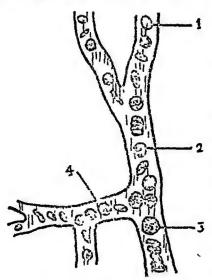

श्रीर २. रजकण ३. रक जन
 ४. रक नल की भीन

हैं, ये रजकण श्रीर रक्तजल नदी में जसे मच्छली तैरती है वैसे ही रक मं तैरा करते हैं॥

पचा हुआ भोजन वा पौष्टिक भाग रक्त में मिल जाता है, रक्त को श्ररीर का दुलाई करनेवाला मुहकमा कह सकते हैं क्योंकि यह प्राण्यद वायु को जा फेफड़ों द्वारा श्ररीर में प्रवेश करती है थ्रौर पचाये हुए भोजन को जो श्रामाशय थ्रौर खांतों द्वारा ठीक किया गया है श्ररीर के प्रत्येक भाग में जहां श्रावश्यका है पहुंचाता है कि दे प्रत्येक भाग की न्यूनता को पूर्ण करे श्रौर वह श्ररीर के प्रत्येक भाग से हानिकारक सारहीन पदार्थों श्रौर

हिंसक वायु को फेफ हों गुड़ों और त्वचा में ले जाता है जहां से वे वाहर निकाल दिये जाते हैं यह पसीने श्वास श्रीर सूत्र द्वारा होता है॥

## रकाशय-(हदय) और नाड़ियां।

रक्त रगों और नसों में निरन्तर फिरा करता है, यदि बांह की त्वचा और रक्त नजी की दीवारें जो त्वचा के नीचे दीखती हैं 'आइने की बनी होतीं तो हम रक्त को इन नसों के भीतर हाथ की घोर से कन्यों की घोर अधि शीवता पूर्वक वहते देख सकने॥

रक्ताशय के संकुचित होने से निलयों में वहने लगता है, रक्ताशय एक मनुष्य की वन्द मुट्टी के बरावर होता है भीतर से पोला होता है, और एक प्रवीन घोकनी का काम देना है जिस की शक्ति द्वारा रक्त शरीर के सम्पूर्ण थ्रवयवों में घूमता है॥

पूरे मनुष्य का रक्ताशय एक मिनट में प्राय: ७० बेर चलता या घड़कता है, व्यायाम करने से छोर भी शीव्र घड़कता है, ज्वर जब हो तब भी शीव्र चलता है, स्त्रियों का रक्ताशय पुरुष की छापेता १ मिनट में न बा १० बेर शीव्रता से चलता है, वालक का रक्ताशय मनुष्य की छापेता छोर भी शीव्रता से चलता है, जैमे एक १ वर्ष के वालक का हृद्य एक मिनट में ६० से १०० बेर घड़कता है॥

इस ध्रघ्याय में रक्ताशय का चित्र देखने से विदित होगा कि रक्ताशय के ऊपर के बांये छोर से एक वड़ी नाड़ी निकलती है जिस को मुल धमनी व एखोरटा कहते हैं, यह ऊपर की छार जाती है और उस में शाखाएं निकलती हैं जो रक को सिर और वाजुओं में पहुंचाती हैं॥

जव हृद्य संकुचित होता है तो रक्त इसी धमनी में से उस की असंख्य उपशाखाओं द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग जो पहुंचाया जाता है। वहते २ मींग में नाड़ियां छोटी २ होती जाती हैं, यहां जों कि सुदम हो जाती हैं कि ऐसी ३००० नाड़ियां वरावर २ रखें तो केवज १ इंच चौड़ी होंगी इन महीन नाड़ियों



१. पलमेनोरी द्यार्टरी २. पतन मेनोरी वेन्ल ३. एब्रोरटा ४. बीना केवा ४. राइट वेनद्रिकल ६. लेफ्ट वेन्द्रिकल ७. लेफ्ट ब्रारीकल

को केश-वाहिनियां कहते हैं, यह केश-वाहिनियां गिनती में इतनी ष्ट्राधिक ष्ट्रौर ऐसी बनी होती हैं कि बारीक से बारीक सुई शरीर के किसी भाग में चुभा दी जाय तो किसी न किसी केश-वाहिनियों में श्रवश्य ही गड़ जायगी॥

केश-वाहिनियों में वह कर एक नसों द्वारा हृदय में फिर आता है, यदि रक्ताशय को काट कर खोल दें तो उसे २ भाग में खगडित देखेंगे एक बांया खगड और एक दिखना खगड़, रक्त जो धमनी में से वहां वहा, रक्ताशय की बांई थ्रोर से आया, रक्त शरीर के सकल भागों से लौट कर आता है वह दाहनी थ्रोर जाता है, रक्ताशय के दाहिनी थ्रोर वह कर फेफड़ों द्वारा वाहर द्याता है, जब फेफड़ों में घूमता है तो मल से जो शरीर के सम्पूर्ण भागों से लाता है उस से मुक्त हो जाता है द्यौर फेफड़ों में श्वास द्वारा वायु से प्राण्यद वायु को भी खींच लेता है॥

### रक्त में जीवन है।

यदि एक रस्सी कस के उंगली पर वान्ध दी जावे, श्रौर कुछ समय लों यूंरी छोड़ दी जाय, तो वह काली पड़ जायगी, श्रौर दो दिन यूंही रह कर मर श्रौर सड़ जायगी, उंगली मर जायगी क्योंकि उस में का रक्त पवाह रोका गया है। जब कभी शरीर के किसी भी श्रंग का रक्त प्रवाह



वांइ की रमें और नसे।

रोका जाता है तो वह श्रंग मर जाता है। इस से यह निर्णय है कि शरीर के प्रत्येक श्रंग का जीवन रक्त ही पर श्रवलिवत है। सेकड़ों श्रीर सहस्रों वर्ष पूर्व मनुष्य का सजनहार परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसा ने कहा सव मांस का जीवन रक्त में है॥

रक्त थौर हद्य में हम ईश्वर की शक्ति का श्रद्धत परिमाण देखते हैं यह दिल हैं, जब वचा माता के गर्भ में है तब से यह धड़कने लगता है थौर तब से ८० या ६० वर्ष की श्रायु लों एक क्ताण में ७० वेर धड़कता रहता है। हमें इसके विपय में चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती हैं। कि वह धड़के थीर न चिन्ता द्वारा हम उस के धड़ने को रोक सकते हैं, रक्ताशय स्वयं चलनेवाला थौर स्वयं काम करनेवाला इंजन है, वह उन मजुष्य कृत कलों

से लाखों प्रकार से घ्रद्धत है, यहां लों कि जब हम सोते हैं तब भी रक्ताशय जीवन दायक रक्त खींच कर शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाता जाता है। उस की घड़कन हम पर घ्रवलम्बित नहीं है। ईश्वर जो स्वर्ग में है जिस ने मनुष्य को सुजा वह उस को घड़काता थ्रौर निरन्तर चलाता है, चाहे हम जागें वा सोवें॥

जब शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो केवल रक्त है जो उस भाग को चंगा करता है। जब रोग के कृमि किसी प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं तब रक्तजल जिस का वर्णन हो चुका है, निडर सिपाहियों के समान पहरा देता है और रोग कृमि को पकड़ कर नाश कर डालता है। केवल जब यह रक्तजल दाह वा तम्बाक् वा और किसी कारण से निर्वल हो जाते हैं और चूंकि रोग कृमि अधिक हैं और अति विषहरे हैं अत: ये रक्तजल रोग कृमि को नष्ट करने में अशक होते हैं॥

कभी २ खुर्दवीन द्वारा यह भी दिखाई पड़ता है कि रक्तजल रोग कृमि को पकड़ रहे हैं। यद्यपि ये इतने सूदम हैं कि यदि २५०० पास २ रखें तो १ इंच चौड़ी जगह में समा जांयगे। ये दृश्य पड़ते हैं रोग कृमि को पकड़ के नाश करते हुए। ये ऐसी किया करते हैं मानों इन में बुद्धि है, इस से यह परिमाण हम देखते हैं कि न केवल ईश्वर ने मनुष्य को सृजा परन्तु वह मनुष्य के जीवन का सहारा भी है। उस ने ये प्रवंध भी किया कि शरीर श्रपनी रन्ना रोग कृमि श्रीर श्रन्य विषहरी जीवन नासक बस्तुशों से भली भांति कर सके ॥

इस कारण कि रक्त में जीवन है श्रीर जब रक्त चंगा भी करता है,
तो यह विशेष वात है कि हम में श्रच्छा रक्त हो। भोजन जो हम खाते हैं
इस से रक्त वनता है। यदि भोजन निर्मल श्रीर श्रच्छा है, तो रक्त भी
निर्मल होगा। यदि भोजन गुण श्रीर परिमाण में कम है श्रीर श्रच्छा नहीं
है, तो रक्त के केश—वाहिनियां खाली वा भूखी रहती हैं श्रीर सम्पूर्ण
शरीर दु:खी होता है। परिपूर्ण रीति से जल पान करने से रक्त के मल
शीर विषहरे पदार्थ स्वच्छ हो जाते हैं। पुष्ट रक्त के लिये व्यायाम करना
भी श्रावश्यक है दाह श्रीर तम्बाकू रक्तजल श्रीर रक्तरजकण दोनों को
नाश करते हैं श्रीर रक्त के चंगा करने की शिक्त शीर जीवनाधार शिक्त
को भी नए कर हालते हैं॥

#### घ्राध्याय ५।

## गुरदे ।

जो जोग भाप इंजन चलाते हैं उन को वहुधा राख और जले हुए कोयले निकालते हुए देखना एक साधारण घटना है। इंजन को चलायमान करने के जिये कोयले जलाने पड़ते हैं और इन से राख और जले कोयले



१. ग्रुरहे २. ग्रार्टरी ३. वेन ४ मृत्रागय वा वस्तिका ४. मूत्रनातियां

निकलते हैं, यदि इन को साफ़ न करो तो थोड़ी देर के पश्चात् इंजन व्यर्थ छौर विगड़ जायगा। प्रत्येक दिन हम भोजन खाते श्रीर पानी पीते हैं, ठीक उसी रीति से जैसे भाप के इंजन के चूल्हे में कीयले डाले जाते हैं, यह भोजन हमार शरीर में जलता है और कुछ यल या राखी रह जाती है इस को शरीर में निकालना आवश्यक है, शरीर के कुछ अवयव सदा गतिदशा में होने के कारग विस जाने की विधि भी होती रहती है जिस के कारण वे व्यर्थ पदार्थ को फेंकना चाहिये, क्योंकि यदि यह शरीर में रह जावे तो घह वह कर शरीर को हानिकारक होगा श्रीर रोगी कर देगा श्रष्टयाय ६ में वताया गया है कि फेफड़े इस विपहरे धौर सारहीन पदार्थ को निकालने में सहायक हैं गुरदे का कार्य्य है कि न्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकाले॥

गुरदे सेमाकार के दो शवयव हैं, मूत्रिपड रीड़ के श्रन्त में कमर के श्रान्तिम भाग में स्थित है, मेरुद्रांड के श्रीर एक श्रीर दूसरी श्रीर दूसरा, (श्रस्थिपड़ार के सामने वाले चित्र में देखों) जब मूत्रिप्रांड में रक्त बहता हैं तो विपहरे सारहीन पदार्थ को वे छान डालते हैं, सारहीन पदार्थ श्रीर पानी जो गुरदे रक्त में से निकालते हैं इन दोनों के सम्बन्ध से मूत्र बनता हैं। प्रथक र नली द्वारा मृत्र गुरदे से निकल कर मूत्राशय वा वस्तिका में जाता है श्रीर वहां पर तब तक रहता है जब तक कि मूत्र में गति न लेवे।

प्रत्येक निरोग और स्वस्थ्य पुरुष सारे दिन में घ्राघ सेर से डेढ़ सेर जों मूत्र निकालता है। जब मनुष्य निरोग धौर स्वास्थ्य दशा में है घौर यथा योग्य पानी पीता है तो मूत्र का रंग हल्का पीला होगा और बहुधा प्राय: पानी के समान साफ़ होगा, पर जब मूत्र का रंग लाल वा भूरा होता है तो प्रत्यक्त है कि पानी कम पीया गया है॥

रोग।वस्था में जब जबर चढ़ा रहता है तब भूत्र-पिग्रह का काम श्राधिक वढ़ जाता है, तब रोगी को उचित हैं कि खूब पानी पीवे और रोगी के निकट पानी रख देना चाहिये कि जब वह चाहे तब पीवे, श्रौर खूब पीवे क्योंकि यदि वह पानी ज्यादा न पीवेगा तो विषहरे सारहीन पदार्थ शीघ न निकल पांचेंगे श्रौर रोग वढ़ जायगा॥

दार, लम्बाक्, गर्म मसाला, मसालादार सालन श्रद्रक इत्यादि गुरहे को हानिकारक हैं गुरहे का एक काम यह है कि शरीर में से कोई भी पदार्थ जो रक्त में हानिकारक है निकाल देवे। जैसे श्रमी बताये हैं, श्रौर इन हानिकारक पदार्थों का निकालने में मूत्र-पिग्रड को विगाड़ होता है ठीक जैसे शान्ति रखने श्रौर लोगों की रक्ता एक कूर दुष्ट मनुष्य से करने में जब पुलिसज़न उस को पकड़ता है तो हानि पाता श्रौर चोट भी खाता है॥



#### श्रध्याय ६।

### त्वचा।

शरीर के अपरी भाग को त्वचा अथा चमड़ा कहते हैं, त्वचा द्वारा शरीर के भीतरी अङ्गों की रचा होती है, उस की उपमा एक अस्तर वाले कपड़े से हो सकती है, जिस में अपरी परत होती है और भीतरी परत अकसात जब खौलते पानी से त्वचा जल जाता और फफोले पड़जाते हैं तो काले इसी चमरी के होते हैं॥

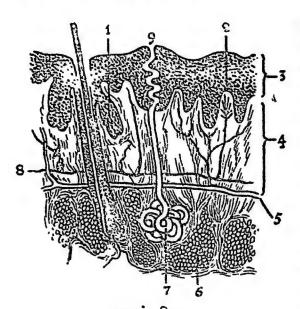

त्वचा के विभाग (१,२) ज्ञान तन्तुओं के छोर (३) मरा चमड़ा (४) स्वचा (४) आर्टरी (६) चर्ची के साथ (७) प्रतीने की गाँठ (८) पसीने के छेद जो त्वचा से गये हैं॥ इस की भीतरी परत में असंख्य छोटी छोटी पसीने की गांठें होती हैं। इन में से प्रत्येक में एक नज होता है जो त्वचा के ऊपर जों चला गया है, यदि हाथ गर्भ है तो उंगली के छोर से छूने से उदम बून्दें पसीने की जली के मुंह पर विदित ोंगी पसीना केवल पानी ही नहीं है पर नमक और सार-होन पदार्थ भी मिले एहते हैं ये सारहीन पदार्थ भूत्र के समान हैं॥

यदि गुरदे श्रौर त्वचा इन सारहीन पदार्थों को वाहर न निकालें तो शीव्र

स्वयं विष शरीय में चढ़ कर हानि करेगा त्वचा ही श्रकेला वहुत सा विषहरा पदार्थ निकाल कर वाहर करता है, यदि त्वचा पर किसी यस्तु का या रोग़न का लेप कर दिया जाय, कि पसीना वाहर न निकलने पावे तो कुछ घराठों में सृत्यु अवश्य ही हो जायगी वहुत से मनुष्य जब वे पसीने को त्वचा के अपर देखते हैं तो विचार करते हैं कि अब पसीना निकलना आरम्भ हुआ, परन्तु पसीना निरन्तर शरीर से निकला करता है, परन्तु धीरे र निकलने के कारण वह वायु से मिल कर उड़ जाता है और इस लिये अदृश्य होता है, गर्मी और व्यायाम से अधिक पसीना निकलता है। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रति दिन व्यायाम करे कि यथायोग्य पसीना निकल जाय क्योंकि यह केवल त्वचा ही को लाभकारी नहीं है पर यह रक्त को भी स्वच्छ और निर्मल रखता है॥

भली भांति पसीना निकलने के पश्चात् त्वचा के ऊपर एक पतली नमक की तह जम जाती है। यह नमक पसीने के साथ घाता है। इस में घोर भी सारहीन पदार्थ सम्मिलित हैं यदि शरीर छोर कपड़े बार २ घोए न जावें तो उन में से दुर्गन्धि छाने लगती है। यदि शरीर खूब उत्तमता से न घोया जाय तो पसीना छौर मल जम जाने के कारण सकल पसीन के छेद बन्द हो जाते हैं, छोर तब वह घपना काम नहीं कर सकते, तो विषहरा पदार्थ एकत्र हो कर रोगी कर देगा। उष्ण देशों में प्रत्येक को प्रति दिन स्नान करना चाहिये। छौर शीत ऋतु में भी सप्ताह में दो या तीन वेर अवश्य स्नान करना चाहिये।

शरीर की स्वच्छता के लिये गर्म पानी और साबुन का उपयोग करना चाहिये। उग्रहे पानी में स्नान करने के पश्चात् तौलिया से शरीर कां खूव रगड़ कर पोंछने से श्रित लाभ प्राप्त होता है, इस से शरीर को शक्ति श्रीर वल प्राप्त होता है श्रीर सर्दी श्रीर दूसरे रोगों से रज्ञा होती है। उत्तम समय झान करने का प्रात: काल का समय है। जन थके हो वा गर्म हो तो टग्डे जल से कदापि न स्नान करो। न स्नाम के पश्चात् उग्रहे वा गर्म जल से स्नान करो। उग्ग श्रृतु में त्वचा को शीतल रखने के लिये स्नान करना चाहिये, फन्वारे से स्नान करना इस दशा में श्रित उत्तम रीति है।

यह श्रित श्रावश्यक बात है कि स्वस्थ्य लोग रोग से रिक्तत रहने के लिये प्रित दिन रनान करें। परन्तु रोगियों के लिये यह श्रित श्रायश्यक है कि प्रित दिन उन को रनान कराश्रो क्योंकि रोगावस्था में मल प्यौर निकम्मे पदार्थ श्रिधक त्वचा पर जम जाते हैं श्रीर श्रिधक विष भी रोग के कारण इन में मिला होता है, रोग शीध्र श्रारोग्य हो जायंगे यदि उन को प्रित दिन रनान करावें। यदि उनित विधि से न्नान कराया

जावे तो सर्दी लगने का भय न रहेगा। पानी स्नान कराने का गर्भ हो, प्रथम दाहिना हाथ घोश्रो पोंको श्रीर ढांको, तब बांया हाथ घोश्रो, पोंको श्रीर ढांको, तब साम्हने की काती घाश्रो श्रीर पोंको श्रीर ढांको श्रीर इस प्रकार से पूरे शरीर को घोश्रो, ऐसा करने से रागी को उग्रह लग जाने का भय जाता रहेगा॥

#### वल-धारण करना।

ऋतु के अनुसार वस्त्र पहिनना उचित है, यह मुख्य बात है कि वह वस्त्र बो त्वचा पर पितना जावे, वार २ बदला जावे, और धाया जावे उष्ण ऋतु में नित्य प्रति बदलना और धोना चाहिये यह न वने तो प्रत्येक दूसरे दिन बदलो, वस्त्र जब पसीने और चमड़ी में से जो तेल निकलता है इस से मैले हो जाते हैं, तो न केवल दुर्गन्धि ही निकलती है पर त्वचा में खुजली होने लगती है और छोटी २ फुन्सी इत्यादि निकलने लगती हैं, सो इस रीति से विष फिर रक्त में लौट आकर बहुत हो हनिदायक हो जाता है॥

## केश श्रीर त्वचा के तेल की गांठ।

प्रत्येक बाल की जड़ पर एक छोटी गांठ होती है। जिस में से तेल निकल-ता रहता है। यह तेल त्वचा के ऊपर निकलता है थ्रौर उसे चिकना थ्रौर निरन्तर कोमल रखता है। थ्रौर वाल को भी चिकना रखता है सिर के बालों को चिकने थ्रौर सुन्दर रखने का उत्तम उपाय यह है कि प्रति दिन उन को कूची से वा बुद्धश से ज़ोर २ से काड़ो थ्रौर समय २ पर गर्म पानी थ्रौर उत्तम साबुन से सिर धोश्रो कि धूल थ्रौर तेल निकल जावे॥

#### गञ्जापन ।

हसी हो जाने से गञ्ज होता है, त्वचा के तेल की गांठों में कृमि होने से रसी हांती हैं थ्रोर कंघी थ्रोर बुहरा वा कृची द्वारा ये फैल जाते हैं। इस लिये प्रत्येक को अपनी कंघी बुहरा पृथक २ रखना उचित है थ्रोर हुसरों की कंघी कृची का उपयोग न करना चाहिये, फिर सदैव घर में टोपी पहिने रहने से भी गञ्ज शुह हो जाता है, श्लियां थ्राधिक कर के तेल अपने वालों में लगाती हैं, इस से भी वाल गिर जाते हैं, प्रति दिन भली भांति कृची करने से वाल श्रुच्छे रहने थ्रोर तव तेल लगाना बिल- फुल च्यर्थ है।

जव दूसी हो वा वाल गिरने लगें तो यह करना उचित है मुड़ी भर गीला नमक खूव ज़ोर २ से मलो ऐसे ज़ोर से मजो कि चमड़ी लाल पड़ जाय, तब नस्बर ४ का मरहम वा नम्बर ६ की दवा वा श्रोषधि प्रति दिन चमड़ी में मलो॥

### स्परांन्द्रिय।

जव हम किसी वस्तु पर हाथ रखते हैं, तो हम उसे स्पर्श करते हैं, धार हमारी त्वचा में असंख्य तन्तु फैले हुए हैं और कोई भी शरीर के अवयव का सम्बन्ध जव किसी भी वस्तु से होता है तो स्पर्श का छान प्रह्मा करता है, जब इन इन्द्रियों में कुछ भी घटना घटती है तो तुरन्त ही तन्तु जप दूतों द्वारा मग्रज़ में सन्देश पहुंच जाता है, इस प्रकार हम को विदित होता है कि वस्तु ऊष्ण है वा शीत, खुर्दड़ी वा चिकनी भारी वा हुकी है॥

स्पर्शन्द्रिय का ज्ञान उत्तम रीति से शिक्तित कर सकते हैं, जैसे अन्धों को उठाये हुए अन्नरों को छूने द्वारा पढ़ना सिखाया जाता है, इन ज्ञान तन्तुओं को मनुष्य के स्जनहार ने शरीर की रन्ना निमित बनाये। और कि इन के द्वारा कला कौशल विद्या में निपुणता प्राप्त करें, यदि यह स्पर्श ज्ञान न होता, तो कोई वस्तु हम को जलाती वा काटती पर हम को ज्ञान न हो पाता स्पर्शन्द्रिय ज्ञान रहित हम वे सकल काम जो अपने हाथों से करते हैं नहीं कर सकते और न उन का उपयोग कर सकते॥

श्रव त्वचा के इतने मुख्य कर्तव्य कर्म हैं श्रोर खास्थ्य श्रोर सुन्दरता के लिये श्रावश्यक हैं सो उस को हमें बड़ी युक्ती से रित्तत रखना चाहिये, स्नान द्वारा केवल ऊपर से ही स्वच्छ रखना चाहिये परन्तु तम्बाक्स इत्यादि हानिकारक पदार्थों से जिसे उसे परिश्रम से बाहर निकालना पड़ता है, भीतर भी खच्छ रखना उचित है।

#### नख।

उंगिलयों के नख उंगिलयों के होर को रित्त रखते हैं श्रीर सूत्म पदार्थों को उठाने में हमारे सहायक हैं, नखों को काट कर इतना रखना चाहिये कि उंगिलयों के होर से वाहर न निकलें। नख से जब त्वचा खुरचा जाता है तो बहुधा पक जाता है, नख में हैजे श्रीर २ रोगों के रोग हमि रह सकते हैं श्रीर खाते समय वा जब कभी उंगि मुंह में जावे तो यह श्रामाशय में प्रवेश हो जा सकते हैं, श्रीर इन से वे रोग उत्पन्न हो जायेंगे। इन नखों को काट के ठीक रखने पर भी मल श्रीर धूलि इन में जमा हो जाती है, इनको सदैव छुरी वा लकड़ी से साफ़ करना श्रावश्यक है।

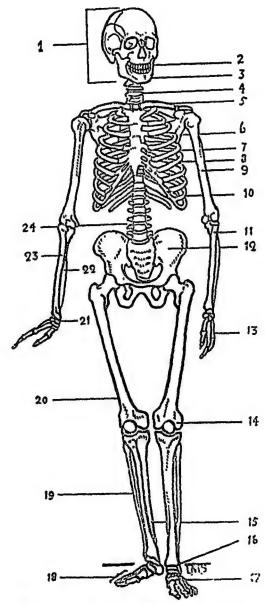

ै. लोपड़ी २,३. जबेंड़ ४. गर्दन का जोड़ ४. इंसली ६. कन्ये की हुड़ी ७,८,१०. पसिलयां ६. बाम्र की हुड़ी ११- पहुंचे की हुड़ी १२. कूटें की हुड़ी १३. उंगलियों की हुड़ी १४. घटने की चपनी १४. पिंडली की हुड़ी १६. टब्रेने १७. तलवे की हिड़ियां १८. पांव के ग्रंग्रेंटे ग्रीर उंगलियों की हिड़ियां १६. पिंडली की हुड़ी २०. जांघ की हुड़ी २१. कलाई की हुड़ी २२. बांह की नीचली हुड़ी २३. बांह के जपर की हुड़ी २४. रीढ़ (४२)

#### ग्राध्याय १०।

# हड्डियां श्रीर नाडियां।

चित्र जो दिया है श्रस्थि-पञ्जर है अस्थि-पञ्जर में २०६ श्रस्थियां हैं, जीवित मनुष्य में ये २०६ श्रस्थियां जीवित हैं इन में रक्त श्रीर तन्तु हैं श्रस्थि-पञ्जर द्वारा मनुष्य का श्राकार वनता है श्रीर वह सीधा खड़ा रह सकता है श्रस्थि-पञ्जर रहित मनुष्य न सीधा खड़ा हो सकता है श्रीर न सीधे चल सकता. पर कीड़ों की नाई उसे रेंगना पड़ता ॥

श्रस्थि-पञ्जर को सावधानी से परीक्षा करने से विदित होता है, कि कंसी विचित्रता से प्रत्येक श्रवयव श्रपने मुख्य श्रीर प्रथक काम के लिये रचा गया है। जैसे खोपड़ी का पोल कुछ २ एक वड़े गेंद के समान गोल है वह भीतर खोखला है यूं मस्तिष्क के लिये स्थान वना है जहां वह चोट से रक्तित है॥



जांच की लम्बी इड्डी।

छाती का पोल एक खोखले सन्दूक़ के समान है, श्रौर इस में रक्ताशय श्रौर फेफड़े सुरक्तित हैं॥

हाथ और पैर की हिंडुयां लम्बी और पतली हैं, इस कारण सुगमता

श्रीर शीवता पूर्वक हाथ श्रीर पांव को चला सकते हैं॥

वचे की हड़ी श्रित कोमल होती हैं इस लिये श्रित सावधानी से रत्ता करनी चाहिये कि वे कुडौल न होजायें यदि बच्चे को उत्पन्न होने के पश्चात् केवल एक ही श्रोर लिटा रखो तो उस का सिर कुडौल हो जायगा खोपड़ी की तोंबी सामम्हने निकल पड़ेगी श्रोर दुसरी श्रोर चपटी हो जायगी वहें को एक थ्रोर कुछ घग्टों के लिये लिटाथ्रों थ्रोर तव यूसरी थ्रोर लिटा दो, यदि वालक को शीध ही खड़ा करने लगोगे तो उस के पैर कुक जायंगे, पाठशाजा में वालकों के वैठने की कुर्सियां टेकनदार होनी चाहियं कि वे पीठ लगा सर्ते थ्रोर नीची भी होनी चाहियें कि वालक के पांच फ़र्श पर रहें वहुथा यालकों के क्ष्वड़ निकल थ्राते हैं क्योंकि पाठशाला की कुर्सियां ऊंची और टेकन रहित होती हैं॥

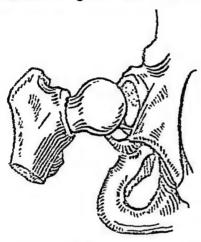

कुल्हें का ग्रेंदाकार जोड़ जांघ की हुट्टी और चुनड़ की हुट्टी।

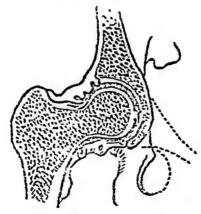

जांष चूतद् की हृई। से लगी हुई हुई। का गुदा भी दिखाया गयाहै।

जव वालक धीर २ वड़ने छोर उन की हड़ियां छोटी छोर निवंत होती हैं, तो यह समक लो कि उसको यथायोग्य भोजन नहीं मिलता है। उन को छास्यि वनानेवाले भोजन देने चाहियें जैसे रोहूं महर, सेम, दाल सागइत्यादि छोर गाय वा दकरी का दूध भी देना चाहिये।

जहां दो हिंडुयों का संगम होता है उसे जोड़ कहने हैं उन जोड़ों में से कई जोड़ हिजने डुकनेवाले जोड़ चटखनी समान होने हैं जसे उंगिलयां, इन को हम खोल थोर वंन्द कर सकते हैं, फिर कन्थों के जोड़ दूसरी प्रकार के हैं। यह गतिमान ही नहीं चन्न हम हाथ को गोज घेरे में धुमा सकते हैं।

वह स्थान जहां पर दो हिंडुयां परस्पर मिल कर जुड़ती हैं वे पुष्ट सन्धि-बन्धन से विन्थत होते हैं। कभी २ जब वे जोड़ वड़े जोड़ से धोर बलपूर्वक घुमाये जाते हैं तो ये सन्धि-बन्धन ढीले होजाते धौर टूट भी जाते हैं, इस को सोच कहते हैं॥

कभी २ हिंडुयां ट्रट भी जाती हैं, यदि ट्रटी हड़ी की विधि प्र्वक रज्ञा हो तो वह आप से जुड़ जायगी, जैसे कि चुन्न की ट्रटी डाज जुड़ जाती है ॥ ं भ्राध्याय ४५ में मोच भ्रा जाने श्रौर हड्डी टूट जाने को उपचार-चिकित्साएं दी गई हैं॥

### स्रायु ।

यदि त्वचा और त्वचा के नीचे की चर्बी निकाल दी जावे तो शरीर का आकार जैसे कि इस अध्याय में खायु के लिये उदाहरण चित्र दिया है दिखाई देगा। पृष्ट १६ जीवित सायु जाल है, गाय का वा वकरी का लाल मांस सायु है। शरीर में ५०० से अधिक सायु हैं। ये सायु आकार और परिमाण में नाना प्रकार के हैं। सायु के चित्र को देखने से विदित होगा कि कई तो लम्बे हैं। कई कोटे हैं कई गोलाकार हैं और कई बड़े हैं और कई अति कोटे हैं॥

दहिना हाथ गंये वाजू के ऊपर रख कर साम्हने के हाथ को मुकाओ पेसा न करने से तुम को स्पर्शज्ञान उन बड़ी स्नायुओं का होगा जो हाथ को घुमाते हैं। जब कोई चवाता है तो नीचे के जबड़े के स्नायुओं की गति कनपट्टी पर दृश्य होती है। स्नायु श्रङ्गों वा शरीर के दूसरे भागों को र गति दशा में करने का काम करते हैं॥

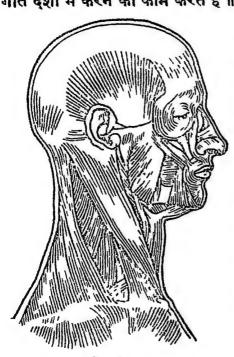

सिर घौर गर्दन के काय ।

जब हम घूमते फिरते हैं तब ही खायुकार्यं करते हैं वरन् सीधे खड़े होने के समय बहुत सी सायुत्रों को निरन्तर संकुचित होना पड़ता है कि शरीर सीधा रहे, वहुत से लोग खड़े वा बैठते समय पीठ की स्नायुत्रों को ढीला कर देते हैं घ्रौर परिगाम यह होता है, कि पीठ में क्वबड़ निकलश्राता है और साम्हने भुकने लगते हैं यह न केवल कुरूप दिखता है, पर द्वाती के पोल की दीवार फेफड़ों में निहुड़ जाती श्रौर लम्बी सांस लेना कठिन हो जाता धे जब कुर्सी पर वा पढ़ने की कुर्सी पर वैठते हो तो पेसे वैठो कि शरीर सीधा रहे जब खड़े होते हो तो सीधे पूरी लम्बाई पर खड़े हो पेसे खड़े



उचित बैठने की बिधि।

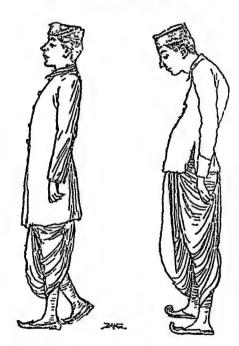

विचत विधि से खड़े होना। ग्रातित विधि से खड़े होना।



अनुचित बैठने की विधि।

हो मानों किसी वस्तु को ऊपर 'त उठा रहे हो जो सिर के ऊपर रखी है। दुड्डी गर्दन के साम्हने उठी रहे, और झाती साम्हने निकली रहे, पेट वाहर को न निकले पर पीठ की थ्रोर उसे खींचो॥

जितना सीधे उठने वा खड़े होने के विषय में कहा जाय वह सब थोड़ा है, हम पथ्य भोजन खा कर छपने रक्त को निर्मल क्यों न करें, पर सदा सुकने के कारण रक्तन्तु शरीर के सम्पूर्ण भागों में यथोचित् रीति से रक्त का दौरान कभी नहीं कर सकते श्रीर धूं रोगी श्रवश्य ही हो जाश्रोगे, पिता माता श्रीर गुरू गण को इस कारण सदेव देखना चाहिये कि वालक सीधे वेठं श्रीर सीधे खड़े होवें॥

#### अध्याय ११।

#### कसरत।

शरीर को हुए पुष्ट और स्वास्थ्य मं रखने के लिये मनुष्य को यह श्रात्यावश्यक है कि मित दिन थोड़ी बहुत कसरत करे, यह यात प्रत्येक पर प्रत्यक्त है कि कल को जब बहुत खमय लों उपयोग में नहीं लाते तो वह जंगाल से भर जाती है श्रीर वेकार हो जाती है। यही दशा हमारे शरीर की भी है, यदि कई हपतों लों हम वैठने श्रीर लेटने को छोड़ श्रीर कुछ न करें तो टांगें पेसी निर्वल हो जायंगी कि खड़ा होना श्रीर चलना श्रसम्भव हो जायगा। यदि कसरत न करें तो खायु कोमल श्रीर छोटे हो जायेंगे पाचन शक्ति घट जायगी श्रीर रक्त में इतनी शक्ती न रहेगी कि रोग छिम को जो हमारे शरीर में प्रवेश फरें, नाश करें॥

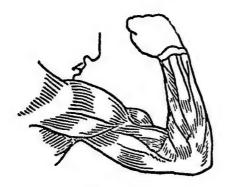

बांह के काय।

कसरत करते समय रक्ताशय शीवता से चलता है थ्रौर इस रीति से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त खूद पहुंचने लगता है कसरत करते समय जरही २ श्वास क्षेते हैं, थ्रौर यूं प्राण्यद वायू ध्रधिकता से शरीर के प्रत्येक ध्रवयब में पहुंचती है, प्राचीन कहावत है कि "मन प्रसन्न तो शरीर भी प्रसन्न है।" यदि शरीर की स्नायु थ्रौर मांसपेशियों से परिश्रम



(40)

न जिया जावे तो मस्तिष्क हृद्य निर्वल पड़ जाते हैं। यदि श्रव्छी सरण शक्ति दे इव्हुक हो और शीव्रतापूर्वक पढ़ना जिखना चाहते हो तो प्रति दिन कसरत करो कि शरीर की मांसपेशिषं और स्नायुपं परिश्रम करें॥

लाहार की बांइ पुष्ट छोर शक्तिवान हैं नयों कि वह प्रति दिन उस का रण्यान करता है। पहाड़ी हुजी की टांन वड़ी छोर वली होती हैं पर्यों कि वह प्रति दिन कई नील चलता है, इस की अपेना वहुत से विद्यार्थियों की टांने छोर बांइ छोर सम्पूर्ण शरीर छोटा छोर निर्वल रहता है छोर यही दशा कामकाजी पुरुपों की भी है क्यों कि वे दिन भर वेठे रहते छोर छपने टांन छोर बांइ से यशोचित कार्य्य नहीं करते, वहुत लोगों का यह विचार है कि पढ़े लिखे लोगों को शारीरिकश्रम न करना चाहिये, इंचल छुली लोगों को श्रपने हाथों से पेसा काम करना चाहिये, यह उन की वड़ी भूल है। शारीरिक परिश्रम थोग, छोर उत्तम काम है; जैसे पुरुप छोर लड़कों को शारीरिक परिश्रम छोर कसरत करना धावशयक है वैसे ही लड़कियों थोर खियों के लिये भी शावशयक है, क्योंकि यह निन्दा की वात है कि स्नायु कोमल छोर निर्वल होवें॥

जब ईश्वर ने मनुष्य को खना, तो वह जानता था कि श्रारेर को वली खोर स्वास्थ्य में होने के लिये क्या कुछ आवश्यक है, इस कारण इस ने श्रारेर के पोपण हेनु न केवज भाजन दिया पर यह भी कि मनुष्य काम करे भाजन उपार्जन करने के जिये, और श्रारेरिक परिश्रम भी इस भाजन हेनु करं। पीछे उस ने कहा "तृ अपने पसीने की रोटी खायगा" वह मनुष्य जो अपना भोजन तो प्रति दिन खा लेता है वरन् अपने हाथ और पैर के स्नायु को शारीरिक परिश्रम हारा वा व्यायाम हारा कड़ा नहीं करता स्वास्थ्य के नियमों का विरोध करता है। और उस को अवश्य रोगी और निवंज शरीर द्यह में मिलेता॥

ज्यायाम नाना प्रकार के होते हैं, पर साधारण काम करना जैसे वारोचा वनाना। दहरें का काम इत्यादि श्रति उत्तम शरीरिक परिश्रम हैं दौड़ना घूमने जाना श्रीर तैरना भी ज्यायाम की श्रच्ही विधियां हैं॥

जद वालक हुन्न समय लों घपने पढ़ने की वैच पर वैठे पढ़ते रहते हैं तो उन का भ्वाल प्रश्वास धीमा पड़ जाता धौर यद्यायोग्य वायु का संचार नहीं होता है। फेफड़ों में कम वायु जाती, रक्ताशय मध्यम वा मन्द चलता बुद्धि मन्द हो जाती धौर वालक प्रच्छी रीति से पढ़ नहीं सकता है, इस निये पाठक गणों को वानकों को छुट्टी देना उचित है कि वे वाहर जा कर दोड़ें छोर खेल खेलें, इस के उपरान्त श्वास प्रश्वास का प्रभ्यास छोर छद्दों को फैलाने का अभ्यास ३ वा ४ त्तण दो पहर से पहले करा जो एक या दो वार और दो पहर वाद एक वा दो बार करालों, ऐसे अभ्यास द्वारा रक्ताशय का दौरान अधिक होने लगता है, लम्बी श्वास द्वारा वायु फेफड़ों में प्रवेश करती और वालकों के मन ताज़े हो जाते और वे यथायोग कार्य्य करने लगते हैं॥



## चेतन-तन्तु।

शरीर में बहुत से ध्रवयव हैं। प्रत्येक ध्रवयव का मुख्य कर्तब्य हैं। जैसे धामाशय का काम भोजन को चवाना है, गुरदे विपहरे सारहीन पर्दांशों को निकालने में लहायता देते हैं। त्वचा शरीर में थथोचित गर्मी का यल करती है। रक्ताशय रुधिर का संचार करता है। प्रत्येक ध्रवयव का नियत समय पर पृथक २ काम करना नियत है और ये परस्पर उत्तमता से ध्रपना २ काम करते हैं। यदि ऐसा न करें तो शरीर रोगी हो जायगा घौर मृखु होगी॥

श्रीर श्रीर उस के श्रसंख्य श्रवयवों की उपमा एक सेना से दे सकते हैं। सेना में कुछ मनुष्यों को एक प्रकार का काम करना पड़ता है श्रीर किसी २ को दूसरे प्रकार का, पर सकल को श्रपना २ काम नियत समय पर करना श्रवश्य है श्रीर मुख्य वात यह है कि वे सब मिल कर एक मनुष्य की नाई काम करें इस कारण केवल एक ही मनुष्य सम्पूर्ण सेना का प्रवन्ध एक में करे, श्रीर एक २ सिपाही के भी काम का प्रवन्ध करे। इसी प्रकार से शरीर में भी एक ऐसा सेनापित होवे जो प्रत्येक श्रवयव के काम का प्रवन्ध करे श्रीर उन्हें चलावे। यह सेनापित चेवना यन्त्र है।

चेतना यन्त्र का काम यह है कि शरीर के सब प्रवयव ठीक समय पर प्रपना ठीक प्रौर यथोचित् कर्तन्य कार्य करें, जब हम प्रपना हाथ फैला कर किसी वस्तु को पकड़ना घाहते हैं तो यही चेतना यन्त्र है जो हमारी बांह के स्नायु को चलायमान गित में करता है। जब हम चलना चाहते हैं तो चेतना यन्त्र ही हमारी टांगों के स्नायु को चलाता है। चेतना यन्त्र ही हमारी टांगों के स्नायु को चलाता है। चेतना यन्त्र ही द्वारा फेफड़े, हदय, गुरदे थ्रौर कलेजा ध्रपना २ काम करते हैं ये शरीर के सम्पूर्ण भागों का प्रवन्ध करता है। जब हम विचार करते हैं वा सरण करते हैं तो यह भी चेतना यन्त्र के एक भाग द्वारा होता है।

मस्तिष्क श्रौर पीठ का वांसा।

चेतना यन्त्र के दो मुख्य भाग है एक मस्तिष्क श्रौर दूसरा पीठ का

वांसा वा सुपुभ्या कन्द कहते हैं। मस्तिष्क हड्डी के एक डब्बे में तिसे खोपड़ी कहते हैं रित्तत हैं॥

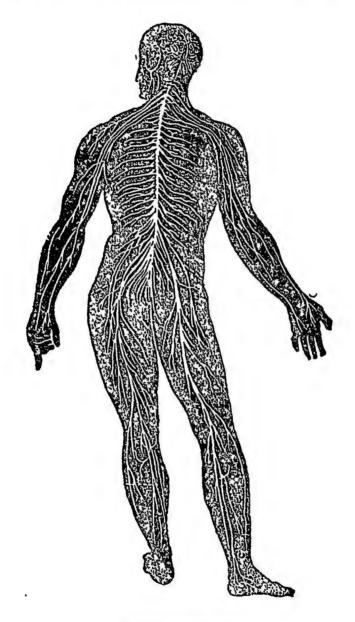

साधारण चेतना यन्त्र।

पीठ का वांसा रस्ती के समान भेजे का जम्वा खिचा हुमा भाग है, भीर यह रस्ती प्रायः छोटी उंगजी के वरावर मोटी होती है ॥

यह पीठ का गांसा भेजे के निचले भाग में जुड़ा हुआ है और खोपड़ी में एक वड़े छेद द्वारा वाहर निकला है। विचित्र रीति से पीठ का वांसा चोट से रित्तत किया गया है। मेक्द्रगड़ की २४ हिंडुयां एक दूसरे के ऊपर कमर से लगी हुई हैं और इन सब के बीच में एक छेद होता है जिस से इस से मेक्द्रगड़ में एक हड़ हिंडुयों की नली वन जाती है और इस नली में पीठ का गांसा किट के नीचे लों चला गया है ॥

मेजे छौर पीठ के वांसा में से वहुत से खूहम छौर महीन छौर रेशम के तागे से भी महीन होते हैं। छौर चेतना तन्तु शरीर के सम्पूर्ण भागों में फैज गये हैं छौर यह तन्तु श्रसंख्य छौर इतने घने होते हैं कि यदि एक महीन छुई शरीर में कहीं पर भी चुभाई जाय तो किसी न किसी सन्तु को अवश्य चुमेगी छौर पीड़ा होगी॥

### चेतना अगु और रेसे॥

यदि मस्तिष्क और पीठ का वांसा को श्रत्नग २ करें तो यहदेखोंगे कि वे धर्सक्य क्रोटे नागे के समान तन्तुश्रों के वने हैं। प्रत्येक तन्तु

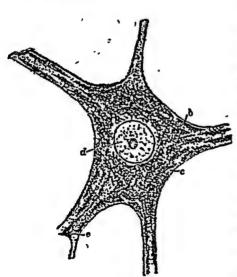

एक चेतना तन्तु।

रसे के छोर पर एक गांठ के समान वढ़ाव है ये चेतना गांठ वा प्रशु कहलाता है ये सव छोटे २ चेतना प्रशु मस्तिष्क प्रौर पीठ के वांका में है ये चेतना प्रशु मस्तिष्क के माग हैं जो विचार करता, स्मरण करता प्रौर ज्ञायु को गति दशा में करता प्रौर ज्ञायु को गति दशा में करता है प्रौर प्रशिर के सब मागों का प्रवन्ध करता है ठीक जैसे कि विजन्ती के तार दूर के नगर में ध्रौर वड़े तार घर में समवन्ध स्थापित करते हैं वैसे ही इन चेतना रज्ज को मस्तिष्क वा पीठ के वांस ध्रौर शरीर के प्रम्य मागों में समाचार पहुंचाता है॥

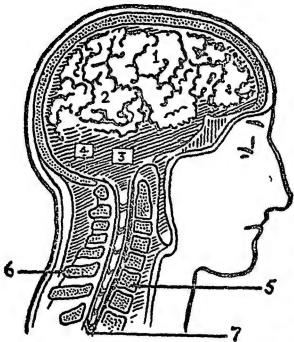

र और २, वड़ा भेजा ३. सपुरूण कन्द ४. कोटा भेजा फिर वह एक दम से ४ और ६. रीड़ की दृष्टी ७. पीठं का बांसा॥ सन्देशा तार में भेजता है और नगर श्राध्यत्त को जो कुछ करना है उस को ब्राह्मा देता है॥

मस्तिष्क श्रौर पीठ के वांसा के कार्य।
मस्तिष्क श्रौर पीठ का वांसा एक प्रदेश के श्राप्य को समान है, जो अपनी राजधानी के दफ्तर में रहता है श्रौर नसें जो शरीर के प्रत्येक भाग की श्रोर गई हैं उन विजली के तारों के समान है जो श्राप्य के दफ्तर से प्रदेश

के मुख्य नगरों को गये हैं, इन तारों द्वारा समाचार नगरों के अध्यक्त के दफ़्तर जों आता है और बिदित होता है कि क्या २ हुआ फिर वह एक दम से सन्देशा तार में भेजता है

मस्तिष्क में केवल शरीर के अन्य २ भागों से सन्दे र नहीं प्राता पर वह प्रकाएं भी वाहर भेजता है और इस से नसें गित दशा में हो जाती हैं ॥ पिद हम धूमने फिरने की इच्छा करते हैं तो मस्तिष्क से खायु को आज्ञा मिलती है कि टांगों को चलाए यदि नेघों से मस्तिष्क को यह समाचार मिले कि शरीर के निकट सर्प है तो मस्तिष्क से स्नायु को तुरन्त आज्ञा मिलती है कि शरीर को तुरन्त गतियुक्त करे, यदि उंगली की नसों के द्वारा मस्तिष्क और पीठ के बांसा को यह सन्देश मिले कि उंगली गर्म वस्तु को छू रही है तो मस्तिष्क और पीठ के बांसा को यह सन्देश मिले कि उंगली गर्म वस्तु को छू रही है तो मस्तिष्क और पीठ के बांसा से तुरन्त बांह के स्नायु को आज्ञा मिलती है कि तुरन्त उंगली हटा छे, यदि हमारे चेतना तन्तु न होते तो हम को उंगली जलने की घटना का ज्ञान न होता, और उंग्ली हटाने के पूर्व हमारी उंगली सम्पूर्ण जल जाती॥

मस्तिष्क हो से विचार, स्पर्शकान छोर हमृति होती है, इसी के हारा प्रेम भाव और वैर भाव होता है, यह निर्णय करता है इस क्या करें झोर क्या कहें शरीर के प्रत्येक भाग को वही श्रविकार में रखता है। जब शरीर के किसी भाग श्रीर मस्तिष्क के बीच के तन्तु तार कर जावे वा किसी प्रकार से चोट लग जाय तो वह भाग सुन पड़ जाता है। श्रधींगी हो जाता है श्र्यांत् वह हिल नहीं सकता श्रीर उस में स्पर्श झान नहीं रहता। जो लोग दाक पीते हैं श्रीर व्यभिचारी हैं श्रीर जिन को गर्मी का रोग हो जाता है उन का शरीर कभी २ श्रधींझ हो जाता है। क्योंकि मदिरा का विष श्रीर गर्मी के रोग का विष ये दोनों चेतना तन्तु तारों को मार हाजते हैं।

### चेतना यन्त्र की रहा।

चेनना यन्त्र स्वास्थ्य दशा में रहे इस के लिये सम्पूर्ण शरीर को हुए पुष्ट और शक्तिमान होना आवश्यक है, धन्द्रा मोजन, शुद्ध वायु, नीन्द और मानसिक और शरीरिक न्यायाम का ययोचित ध्रभ्यास करने से चेतना यन्त्र भन्नी दशा में रहता है॥

सन का धर्म वा साव चेतना यन्त्र और सम्पूर्ण शरीर को स्वास्थ्य को श्रव्ही दशा में रख नकता है, इस बात के बहुत से प्रत्येत्त प्रमान हैं। जैसे जब कोई मनुष्य खंकोच में होता वा जिल्लत होता है तो चेतना तन्तु रक्त की निलयों को त्वचा में ढीला करा देती हैं और इस से चहरे की त्वचा लाल पड़ जाती है। घवड़ाहर से हत्य जल्दी र धड़कता है, कभी र जब लोई बहुत मयमीत हो जाता है, तो यद्यि शरीर गर्म भी न हो तब भी पसीना निकलने लगता है। अक्समत् घटना का समाचार मस्तिष्क को मिलने से अचेत भी हो जाता है। जब कोई जन श्रवित शाकित वा कोधित तो कई दिन खाना न खाने पर भी भूक नहीं लगती है। जब कोई जन प्रसन्न वित है तो भूक लगती है और शरीर के प्रत्येक माग उत्तमता से श्रपना र नियत कार्य्य करते हैं। इन सब बातों से प्रत्येक माग उत्तमता से श्रपना र विश्व कार्य करते हैं। इन सब बातों से प्रत्येक माग उत्तमता से श्रपना र कि कार्य करते हैं। इन सब बातों से प्रत्येक है कि मस्तिष्क का कितना अधिक माव शरीर पर है। स्वास्थ्य शरीर श्रीर स्वास्थ्य चेतना यन्त्र होने के जिये हमें उचित और निर्वण विचार करने श्रवश्य है, दुए विचारों से मस्तिष्क रोगी हो जाता है और फल पागळपन ही होता है।

मनुष्य की प्रधानता सम्पूर्ण जानवरों पर इसी वात पर निर्भर है कि उस में मिरिज़फ है। श्रोर मिरिज़फ होने से यह भले बुरे में श्रन्तर कर सकता है, मनुष्य ही में केवल ब्रह्म-रम्भ वा मिरिज़फ है श्रोर इस कारस यही केवल सृष्टि में ऐसा सजा गया है कि ईश्वर की श्राराधना श्रोर सेवा

करे। जब ईश्वर ने मनुष्य को खजा तो उसे भ्रान्तः करण सहित रचा कि वह भली वातों का विचार करे थार उत्तम विचार सोचे। उस ने चाहा कि मनुष्य झान थार विचा पढ़ कर अपने अन्तः करण में रक्खे थार उपयोगी भ्रान प्राप्त करे सो ईश्वर की इच्छानुसार प्रत्येक को करने का यल करना अवश्य है थार अपने अन्तः करण को उचित वातों में जगाये रहना चाहिये। अन्तः करण को अपने अधिकार में रक्खो। कोधित विचारों को मन में न आने हो क्योंकि जैसा विष शरीर को नष्ट करता है वैसा ही कोध अन्तः करण को हानिकारक है वह जो आत्मसंयमी है उस की अपेदा वड़ा है जो नगर को जीतता है। उत्तम उपाय अन्तः करण की वृद्धि थार सखे आन और वृद्धि को प्राप्त करने का यह है कि पृथ्वी के खजनहार ईश्वर का विचार करो थार से सह प्रसन्न हो, पेसा करने के लिये हमें ईश्वरीय विचार जो धर्म पुस्तक में हैं पहने चाहियें।

#### श्रभ्यास ।

पक बच्चे का चेतना यन्त्र पक पेसे कपड़े की नाई है जो नया है और तह न किया गया और न उस में कोई सिकुड़न है जब कपड़ा कई वेर तह किया जाता है तो उस में सिकुड़न पड़ जाती हैं। तब उस को तह करना सरत है जहां र पर सिकुड़न है चहां पर पकड़ कर तह कर जिया वरन नई सजवटें बना कर तह करना श्रांत ही कठिन होगा, पेसा ही बाजक है। जैसे ही वह सोच विचार करने जगता है बोजने श्रोर काम करने जगता है तो अभ्मास मस्तिष्क पर हो जाता है, ठीक जैसे कि कपड़ा बार र तह करने से सजवट बाजा हो जाता है तब उस समय से बाजक के जिये विचार करना, वोजना, काम करना सरज हो जाता है उसी रीति से जैसा उस ने श्रभ्यास शाजा श्रीर फिर बद्दाना कठिन हो जाता है।

प्रथम जब बाजा बजाना भारम्म करते हैं तो सम्पूर्ण ध्यान भौर बिचार उसी एक बात पर लगाना पड़ता है। पर जब हम उसी को बार २ बजाते हैं तो भ्रम्यास पड़ जाता है भौर पिहले के समान ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, जैसे वह जिस ने बजाना सीख लिया है बजाते भी जाता है भौर इसी समय भ्रम्य २ विचार भी करता जाता है॥

प्राय: जो कुक हम करते हैं चाहे भला प्रथवा बुरा वह प्रम्यास हो जाता है हम प्रन्त: करण को पेसा शिक्तित कर सकते हैं कि केवल भली भ्रादतें पड़ें, वा वह बुरे विचार सारे समय सोचता रहे भ्रोर दुर्वचन वार बोजने से दुए कर्म वार २ करने से बुरी ख़ादत पड़ जाती हैं। २५ वर्ष की छायु होने के पूंच ही हमारी झादतें पड़ जाती हैं, सो यह कैसी मुख्य वात है कि वाजकों और युवाओं को उचित रीति से शिक्तित करें, उन को सखी विश्वासी, न्यायी, निर्मल और भली वातों के विषय में सोच विचार करना सिखाना चाहिये, इस प्रकार से उत्तम छाचारण हो जायगा, यदि मानसिक और शरीरिक अभ्यास उत्तम होंगे तो रोगों का रोक होगा और जम्या उपयोगी जीवन अवश्य ध्यतीत कर सकोगे॥



#### श्रध्याय १३।

# नेत्र श्रीर कान।

नेत्र एक विचित्र प्रावयव हैं। प्रत्येक चम्तु कि जो दृष्टि में प्रावे चित्र र्खीच कर नेत्र तन्तु द्वारा मस्तिष्क को इन चित्रों के विषय में वता देता है। नेत्र को त्यति शीव्र ही चोट लग सकती है इस कारण वे खोपड़ी के साम्हने के दो गड्डों में सुरित्तत हैं, और भौं पलकों और पलकों के केश द्वारा रितत हैं।





१. जल रूप रस २. कृष्ण महंल

3. कनिका महंल ४. भीतरी परत

किसी भी रोगी की दशा पेसी दुःखित नहीं है जैसे श्रम्धे की वे न इच्छानुसार चल फिर सकते और न इच्छानुसार कार्य्य कर सकते हैं। जीविका उपार्जन निमित थोडे से कार्य्य केवल कर सकते हैं और इसी कारण बहुतेरे भीखारी हैं। संसार की रमणीय बस्तुओं को वे देख नहीं सकते उन का जीवन ऐसा है मानों शंघेरे कमरे में वे जीवन भर वन्द्रं हैं। इस कारण कि देख कर पह नहीं सकते सो कठिनाई से उन को शिला दी जाती है, सो यह अति आवश्यक है हम अपने नेशों की रत्ता यल पूर्वक करें कि अन्धे न हो जायें वा किसी रीति से नेत्रों १. श्रांब की पुतली २. नेन-दपर्ण को जोखिम वा चोट न लगे॥

### नेत्रों की रता।

क्रोटे वालक की आंखों की रक्ता यस पूर्वक करना उचित है। पैदा होते ही वोरिक पेसिड से उस की प्रांखों को घोश्रो (उपचार चिकित्सा नम्बर १ प्राध्याय ४० में देखो ) श्रध्याय २३ में भी सुचना देखो। जब वज्ञा सोता हो तो उस को मच्छरदानी से ढ़ांक दो कि मिखयां उस की आंख पर न वैठने पार्वे और रोगी न करने पार्वे, उप्ण श्रुतु में जहां कहीं जाधो तो वकों की बहुधा आंखें आई हुई हि छाती हैं मिक्खयां इन रोगी मैत्रों पर छाती हैं और न केवल इन का पीप खाती हैं पर कुछ उन की टांगों में भी लग जाता है, और वे उड़ जाती हैं और निरोग यहां की छांख पर वैठ उस के नेत्रों को छाति शीघ रोगी कर देती हैं, क्योंकि जव वैठीं तो पीप वसे की छाउड़ी घांख में लग जाता और वह भी छा जाती हैं। इस प्रकार से एक रोगी नेत्रों वाले वालक से २० वा ४० वा १०० वालकों की छांखं छा जाती हैं।

पाठशाला जहां पर वालक पहते हैं यथोचित् उस में ज्योति होवे पालकों के बैठने की फुर्लियां नीची हों, कि उन के पैर मूमि पर रहें झौर मेज़ भी नीची हो, पेसा कि जब पुस्तक मेज़ पर रखी हो झौर वालक सीधा बैठा हो तो वह नेत्रों से एक फुट की दूरी पर हो। वालक के पहने की पुस्तक के ध्रत्तर वड़े र हापे के हों झौर लाफ़ हापा हो। वालक जब खसरा माता, पड़ी माता, लाल ब्बर से घड़्या हो जाय तो कई हफ़्तों लों उसे शाला में न भेजो क्योंकि इन रोगों से नेत्रों को जोखिम होता है छोर नेत्र निर्वल हो जाते हैं।

जद नेत्रों में कुछ पड़ जाता है तो चहुधा जोग उंगजी के छोर से अथवा मैले कपड़े से पोंछते हैं, यह छांखों को रोगी करने की एक निश्चय रीति हैं फ्योंकि उंगजी कई मैजी वस्तुओं को छूती हैं और कपड़ा नाक काफ़ करने के काम में धाता है, छौर र मैले काय्यों में उस का उपयोग होता है, और उस में पीप उत्पन्न होने के बहुत से कृमि होते हैं जब ये पीप उत्पन्न करनेवाले कृमि आंख में जगते हैं तो उवजन और पीड़ा होने जगती है और वह जाज हो जाती है और पानी बहने जगता और थोड़े ही समय में गाद आने जगती है। मोर को नेत्रों के कोनों में बहुत सा गाद जम जाता है। इस कारण कदापि नेत्रों को मैले रुमाज अथवा हाथ से न पोंछो। यदि आंख में घृत्वि का कण वा छुड़ मैल पड़ जाय तो कुछ वृत्य वारिक पेसिड को डाज कर स्वच्छ कर जो (देखों उपचार चिकित्सा नम्बर र अध्याय ४०) यदि वारिक पेसिड प्राप्त न हो सके तो रुमाज वा कपड़े से पोंछने की अपेक्षा मजा होगा कि स्वच्छ पानी से घो डाजो॥

तस्वाक् ध्रौर मिद्रा द्वारा नेत्रों को अधिक जोखिम पहुंचती है।
तुम ने कदाचित् देखा भी होगा कि दाक पीनेवेग्ले की भ्रांखें जाज रहतीं हैं।
ध्रौर तम्वाक् पीने वाले की भ्रांखें पीली सी दृष्टि होती है। भ्रोर दाक
पीनेवाले भ्रोर तम्वाक् पीनेवालों का दृष्टि गोवर श्रच्छा नहीं होता।

नेत्रों की रक्ता के निमित धौर उन को हानि अथवा रोगों से रिक्ति रखने के जिये जो कुछ वर्णन हो चुका है उस पर और निम्न जिखित वातों पर ध्यान देना उचित है ॥

- १. एक कम प्रकाशित स्थान में कभी न पहना चाहिये न चिकनकारी का काम करना चाहिये॥
- २. पढ़ते समय ज्योति की भ्रोर मुंह कर के न वैठो। यह भला होगा कि ज्योति पीछे से कन्धे की भ्रोर से पुस्तक पर पड़े॥
- 3. पढ़ते समय वा पेसा काम करते समय जिस में श्रिष्ठिक ध्यान जगाना श्रवश्य है कभी २ नेत्रों को विश्राम दो, या तो थोड़े समय जो उन को मुन्दो वा खिड़की वाहर श्राकाश वा हरे वृत्त वा हरी घास की श्रोर दो चार मिनट देखो॥
- थ. जब घूल के कण वा कोई श्रम्य पदार्थ नेत्रों में पड़ जाते हैं, तो धांखों को मखना उचित नहीं पर वोरिक ऐसिड के पानी को डाल कर इन श्रम्य पदार्थों को नेत्र वाहर करो, यदि वोरिक ऐसिड का पानी न मिले तो उवले हुए उग्रहे स्वच्छ पानी का उपयोग करो।
  - ४. तौलिया, साबुन, चिलमची, मुंह पोंहने के कपड़े को दूसरे उपयोग करते हैं उन से अपना काम न करो क्यों कि वे जिन्हों ने इन का उपयोग किया कदाचित उन की आंखें आई हों और यदि यह हो तो तुम्हारी निश्चय आंखें था जायेंगी॥
  - ई. धूआं आंखों के कि हानिकारक है। यदि चूल्हा जिस में खाना पकता है उस का धूआं निकंद ने का निकास न हो तो हानिकारक धूपें से घर मर जायगा, और जब यह घटना प्रति दिन ३ वेर हुआ करेगी तो पूरे घराने के नेत्र विगड़ जायेंगें। थोड़े ही खर्च से निकास चिमनी वन सकती है और इस से प्रत्येक का दुःख दूर हो जायगा॥

### कान की रज्ञा।

इस प्रध्याय में जो कान का चित्र दिया है, उस की परित्ता करने से यह विदित होगा कि कान के तीन विभाग हैं वह भाग जो सिर के वाहर, दिखाई देता है वह जो वाहरी छेद है वह केवल बीच के कान में जाने का रास्ता है; और भीतरी कान में शब्द जाने का मार्ग है मध्य कान में एक नली है जिस का एक सिरा गले से लगा है। यदि यह नली बन्द हो जाय तो विहेरे हो जाते हैं। जब किसी को सर्दी होती है और नाक श्रौर गन्ना कफ़ से भरा हो तो गन्ना धौर यह नन्नी जो कान श्रौर गन्ने से नि है फून जाती है श्रौर नन्नी वन्द हो जाती है यह पहिरेपन का एक कारण है॥

जव श्रवण शौर गले की मध्य की नली विगड़ जाती है तो श्रवण के भीतरी भाग में भी विगाड़ हो जाता है। जब गाद मध्य श्रवण में होता है श्रीर मैल से कान भर जाता है तो श्रवण पीड़ा होने लगती है। इतना मेल होकर इक्ष्म हो सकता है कि कान की भिक्षी को दवाता है धौर उस में खिद्र कर के निकलने लगता है और कान में दीखने लगता है, इन को उपचार चिकित्सा ४४ श्रध्याय में दी है॥

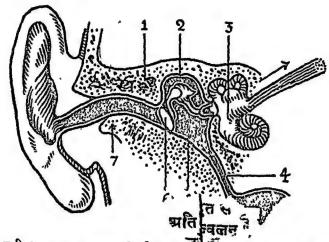

१. इड़ी २. मध्य का कान की कोटी है की गान का किंद्र और भीतर की पोल ४. नजी लो मध्य कान का पर्दा ७. इड़ी

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट विदित होता हैं कि कान एक श्रति कोमज श्रङ्ग है उस की रक्षा निमित कुछ निम्न जिखित मुख्य पातें हैं से सो भ्यान पूर्वक पढ़ना उचित है।

१. कान का मैल एक मुख्य कार्य्य के लिये हैं, यह मैल छित कड़वा है इस कारण कोई कीड़ा इस में नहीं जायगा, हां छकसात् से कोई पड़ जाय यह दूसरी बात है। कान के मैल को कदापि खोद के न निकालना चाहिथे यदि यह मैल कड़ा हो लाय छुनने में वाधा हो तो जैसा नियम निकालने का ४४ अध्याय में दिया है वह उपयोग करो कान के वाल धूलि और कीड़ों को कान से वाहर रखते हैं, नाई से इन वालों को साफ़ न कराओं॥

- २. यदि कोई कीड़ा कान में पड़ जाय तो कुछ बून्द तिल का गर्म तेल हाल कर निकालो, तो यह कीड़ा मर जायगा या वाहर निकल जायगा ध्रोर तय गर्म पानी को पिचकारी द्वारा वाहर निकल जायगा॥
- ३. ज़ोर से नाक न र्झीको, इस से नाक और गले के कीड़े कान और गले की नली द्वारा श्रवण में प्रवेश करेंगे और इस से वहिरापन होगा॥
- ४. अवन पर कभी वालक को न मारों ऐसा करने से अवस में विझ पड़ेगा और विहरा होने का भय होगा ॥



# जननेन्द्रिय यन्त्र और उन की रचा।

(पुरुष के प्यवयव का मुख्य वर्णन।)

शरीर में अनेक प्रकार की कियाएं होती हैं। उन में से जनन ज्यापार के अवयवों की कियाओं के सामान्य ज्ञान का वर्णन इस पुस्तक में इस कारण से किया जाता है कि इन वातों का ज्ञान न होने के कारण से अति घोर और नाशक रोग में मनुष्य जाति फंस जाती है और मनुष्य जाति में नाना प्रकार के दुराचार भी फैल जाते हैं और मनुष्य उन के आधीन हो जाता है॥

जब जड़का १४ वा १६ साज की वय में होता है उस के शरीर में परिवर्तन होना श्रारम्भ होता है। उस ने युवावस्था प्राप्त की वरन् इस वय में उस ने पुरुषत्व को न पाया पर्योक्ति नियमानुसार युवावस्था से पुरुपत्व जो पहुंचने में = वर्ष जगते हैं, इस कारण २४ श्रथवा २४ वर्ष की श्रवस्था में पुरुष की मानसिक श्रीर शारिक शक्तियां पूर्ण रीति से वढ़ जाती हैं श्रीर यह विवाह सम्बन्ध श्रीर पिता वनने के योम्य हो जाता है।

युवावस्था में लड़के में थे परिवर्तन होने लगते हैं कि वगल में मुंह पर थौर वीर्याशय में वाल जमने लगते हैं। ध्वनी वद्लती है थौर शिश्न वा लिङ्ग वढ़ जाता है चुपण वा थांड में वीर्य्य उत्पन्न होने लगता जिस से जननेन्द्रिय किया होती है॥

इस समय यदि पिता और माता और पाठकगण यथोचित प्रकार से शित्तित और सावधानी जड़के की न करें तो दुष्टाचार का ध्रम्यास पड़ जायगा। जड़के को प्रधिक तर घर से वाहर काम करना और खेलना चाहिये। उस को दुष्ट मित्रों की संगित में न रहने देना चाहिये यह प्रति योग्य है कि उसे सखे श्वर का भजन और ध्राराधना कराई जावे और धर्म पुत्तक जो सम्पूर्ण पुत्तकों में से सब से उत्तम पुत्तक है उसे प्रति दिन पड़ने में उत्कर्यता ढाजी जाय युवा मनुष्य का भजी ख्रादतों के खाजने में धर्म पुत्तक के समान धौर कोई शिद्धा उत्तम सहायक नहीं हो सकती है।

# पुरुष के छाङ्क छौर उपाङ्क का भेद छौर वर्णन।

पुरुष जाति का वीर्ध्य उत्पादक श्रवयव में शिशन वा लिङ्ग श्रौर चृष्ण या श्रांड की थैली है पुरुष श्रग्ड की दो गोलियां होती हैं, प्राय: लिङ्ग का छोर १ इंच लों स्थूलाकार बना है श्रौर यह खुपारी कहलाता है। पतली चमड़ी जो इस खुपारी को श्रौर लिङ्ग के श्रग्र भाग को ढकती है ढीली होती है श्रौर खिंची जा सकती है, इस चमड़ी को श्रग्र भाग की चमड़ी कहते हैं। यदि ज़मड़ी पूरी २ न खिंच सके कि पूरी खुपारी दिखाई दे, तो श्रवश्य कोई विगाड़ है श्रौर एक चतुर डाक्टर को दिखाना श्रवश्य है। चमड़ी के नीचे स्वेत धातु एकत्र हो जाती है श्रौर यदि इस को समय २ पर न धोवें तो दुर्गन्धि श्राने लगेगी श्रौर खुजली भी होने लगेगी यह खुजली लिंग के स्वच्छ न रखने के कारण से होती है श्रौर श्रसंयम का श्रम्यास युवा पुरुषों में पड़ जाता है॥

पुरुष अग्रह की दो गोलियां एक थैली के भीतर होती हैं जिसे घृषण कहते हैं इस में विन्दु-उत्पादक जन्तु मृद्धि पूर्वक उत्पन्न होते हैं, ये जन्तु मंख्या में अधिक हैं और दूरवीन रिहत सूद्रम होने के कारण दिखाई नहीं दे सकते हैं। वीज-नि:सारक समय विन्दु-उत्पादक जन्तु नली में से हो कर मूत्र मार्ग में जाते हैं और यहां से लिड़ में प्रवेश कर वाहर निकलते हैं। इसे प्रसङ्ग समय ये विन्दु-उत्पादक जन्तु स्त्री की योनी में रह जाते हैं और उन में से एक स्त्री-वीज से जो स्त्री से उत्पन्न हुआ मिल जाता है ज्योंहि विन्दु-उत्पादक जन्तु स्त्री-वीज से मिल जाता है त्योंही वह बढ़ता है और दो सो अस्सी दिनों में पूरा २ वालक वन जाता है।

#### घीर्याशय निकालना।

दो यैजियां होती हैं (एक वीयोंत्पादक विन्दु ध्रौर दूसरा विन्दु-उत्पादक जन्तु) ये मूत्र मार्ग से जगी हुई हैं। युवावस्था पश्चात् इन यैजियों में फुछ २ गाढ़ा स्वेत धातु उत्पन्न होता है। एक युवा पुरुष में जिस का विवाह नहीं हुआ धौर व्यभिचारी नहीं है ये धातु एकत्र हो प्रत्येक १० वा १५ वें दिन वाहर निकजता है। किसी २ युवा पुरुष का माह्वारी निकजता धौर किसी २ का प्रति दो वा तीन मास के धन्तर पर निकजता है। रात्रि के समय में जब युवक सोता हो तब ये निकजता है धौर कभी स्वप्त भी दीखते हैं इन को वीज-निसारक किया कहते हैं, इस प्रकार का धातु निकजना स्त्राभाविक घटना है भौर युवक को स्वभीत न होना च'हिये। समाचार पत्रों में जो खचनाएं छपती हैं कि स्वभाविक धातु निकलने से वीर्घ्य शक्ति नष्ट हो जायगी ध्यान न दो और न श्रीषधियों का उपयोग इस के लिये करो, यदि यह घटना १० दिन से पूर्व होने और दूसरे दिन सिर में पीड़ा होने और सुस्ती श्राने तो किसी चतुर डाक्टर को जा कर दिखाश्रो क्योंकि वह स्वामाविक नहीं है। ये धातु निकलना केवल ऐसे युवकों का है जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, बुरी पुस्तकों को नहीं पढ़ते न निर्लज्ज चित्रों को देखते और न दुए और कामी विचार रखते हैं। श्रसंयमी होने से, कामी विपयी पुस्तकों के वाचने से ये धातु निकलती है श्रीर इस से बल भी नष्ट होता है॥

### संयमी।

संयम का श्रयं एक विन न्याहे युवक के विषय में यह है कि वह स्त्री प्रसङ्ग से विलकुल ही दूर रहे। श्रीर न्याहे युवक के विषय में संयम से यह श्रयं है कि जब उन में काम की इन्ह्या होती है तो उसे रोके। युवकों को संयमी जीवन न्यतीत करना चाहिये, प्रत्येक युवक को कभी २ काम-वेगक्ष श्राप्ति विवाह के पूर्व प्रज्विलत होगी, परन्तु यदि वह इस वात का इन्ह्युक है कि स्वस्थ्य श्रीर हुए पुष्ट रहे श्रीर उद्योगी, श्रानन्दित मनुष्य होवे श्रीर कभी पत्नी श्रीर वालक होवे तो उस को संयमी होना श्रावश्यक है। ऐसा करने के लिये इन्द्रियों पर श्रिधकार रखना चाहिये, कितने काम वृति के श्राधीन हैं: इस्त-मैथुन का प्रचार श्रीर श्रनुचित प्रसङ्ग स्त्री से करते हैं। इन दोनों प्रकार से वे श्रपने को पतित बनाते हैं॥

# हस्त-मेथुन।

हस्त-मेथुन एक दुए जत है और जब बाजक छोटा होता है तब यह जत सीखना ग्रुह करता है। कभी २ बाजक के सेवक उस के जिङ्ग को एकड़ कर उसे बहुजाते हैं, कुछ समय प्रधात बाजक अपने जिङ्ग से खेजना सीखता है, और उस को यह स्वभाविक जत एड़ जाती है। बाजकों को मोजी में डाज कर पीठ पर जटकाने से वा टांगें फेजाकर कुछे पर विठाने से उन के जिङ्ग सदैव रगड खाते रहते हैं और जिङ्ग के सदैव गित दशा में होने के कारण जड़का हस्त-मेथुन का अभ्यासी हो जाता है। जड़के इस अनिए जत को अपने साथियों से पाठशाजा में भी सीख जेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जिङ्ग के ऊपर का चमड़ा बहुत जम्बा और तंग होता है इस से जिङ्ग के सिरे पर खुजज़ी और जजन होती है,

लड़का उसे मलने लगता है श्रीर धीरे २ यह लत पड़ जाती है। इस कारण जब कभी यह देखों कि लड़का श्रपने लिङ्ग को श्रथवा उस के निकटवर्ची भाग को बहुत मलता श्रीर खुजलाया करता है तो जान लो कि उसे किसी चतुर डाक्टर के पास ले जाना चाहिये श्रीर उस का 'खतना' कराना चाहिये॥

प्रत्येक बार जब एक युवक हस्त-मेथुन किया करता है, तो ध्रपने जीवन का कुछ छाड़ छोर बल फेंकता है ठीक उसी तरह जैसे कि छपनी स्नायु को काट कर कई छोंस रक्त वहा देवे, प्रत्येक को यह बात भली भांति हात है, कि यदि वह प्रति दिन वा दूसरे दिन इस प्रकार से रक्त वहा देवे तो शरीर को बड़ी हानि होगी छोर जीवन पर भी छाकमण हो जायगा, परन्तु हस्त-मेथुन से जो छाक्रमण होता है वह इस से भी छाधिक है। केवल यह ही नहीं पर जो युवक हस्त-मेथुन करता है वह दुराचारी बन जाता है, वह स्वयम् पतित है छोर निरूपयोगी भी है उस समय तक कि इस दुष्ट जत को छोड़ दे। एक लड़के को इस जत से छुड़ाने के लिये प्रथम उस का खतना कराना चाहिये॥

### व्यभिचार।

व्यभिचार एक द्यति घोर द्योर बड़ा पाप है जो मनुष्य करता है प्रथम तो वह द्यति नीच पाप है इस से पुरुष छौर स्त्री दोनों अति नीचे हो के अपमानित होते हैं और पशुओं के तुल्य हो जाते हैं। व्यभिचार ऐसा भयानक पाप है कि कठिन दग्रह के योग्य है और दग्रह का एक भाग यह है कि नपुंसकता के रोग व्यभिचार द्वारा हो जाते हैं और कभी २ एक बार विषय-वासना करने पर रोग लग जाता है जिस के कारण कई वर्ष कप्र भोगना पड़ता है। यह रोग प्रमेह, धातु दौर्वल्य और गर्मी के रोग हैं। धौर इस का वर्णन ४१ वें अध्याय में होगा॥

व्यभिचार के विषय में परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों को चेतावनी श्रौर शिक्ता देता है। वह कहता है ,, श्रोखा न खाश्रो, परमेश्वर ठहों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो श्रपने शरीर के लिये बोता है सो शरीर से विनाश की कटनी काटेगा।" गजतियों है: ७, ५॥

वेश्याओं के विषय में धर्म-युस्तक कहती है "क्योंकि बहुत जोग इस के मारे पड़े हैं इस के घात किये हुआं की वक्त बढ़ी संख्या होगी। उस का घर अघोलोक का मार्ग है पर मृत्यु के घर में पहुंचाता है।"

नीति यचन ७:२६.२७॥

प्रथम विषय-वासना के विचार मनुष्य सोचता तव व्यभिचार करता है श्रीर इस वात का दढ़ प्रमाण है कि दुर्विचार का प्रभाव इतना श्रधिक मनुष्य पर पड़ता है मानों वह कुकर्म कर रहा है इस कारण परमेश्वर मनुष्यों को चिताता है, "तुम ने सुना है कि आगे के लोगों से कहा गया था, कि पर स्त्री गमन मत कर। परन्तु मैं तुम से कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुइच्का से दृष्टि करे वह अपने मन में उस से व्यभिचार कर बका है "। मत्ती ५:२७.२८॥

संयमी कैसे रहें।

एक पुरुष को विवाह के पूर्व सहवास रहित रहना कठिन नहीं है। धौर जसे कोई सममते हैं यह स्वास्थ्य को द्यानिदायक भी नहीं है, कोई पुरुष पेसी पत्नी नहीं चाहता जिसका सहवास श्रन्य पुरुषों से हो चुका है प्रत्येक मनुष्य इच्छुक है कि उस की पत्नी कुवारी शुद्ध शौर पवित्र स्त्री हो यदि स्त्री संयमी है तो पुरुष को भी झवश्य संयमी होना उचित है। यह भ पुरुष ज़ौर स्त्रो का यथोचित सदाचार खौर शुभ प्रसगों के वक्ता हैं॥

काम रुची जसे विवाह पहले वन्धेज में रखते थे वैसे विवाह पश्चात करना चाहिये, सहवास का मूल छर्थ सन्तानोपत्ति है इस कारण पूरुष को कामाभिजाषा में फंस कर प्रति दिन वा दो दिन पश्चात् सहवास विवाह के वाद न करना चाहिए। सहवास उन कोगों को भी जो बड़े घरानों को पालन कर सकते हैं माह में एक वा दो वार से अधिक न करना चाहिए, (देखो २३ घ्रध्याय) सहवास, रज-स्राव वा गर्भवती होने पर न करना चाहिये और प्रसव होकर कम से कम तीन महीने पश्चात् छहवास करना उचित है। गर्भवती होने पर सहवास करने से वहुधा गर्भ जाता रहता है और यदि हानि भी न हो पर वह स्त्री की चेतना शक्ति को कम करता है श्रीर स्त्री की स्वास्थ्य श्रीर गर्भाशय के वालक को हानिकारक होता है।

ध्यविवाहित पुरुप श्रीर विवाहित पुरुष को जब सहवास को कामना प्रवल हो तो उन के रोकने के उपाय भी हैं वह मनुष्य जो मानस्कि धौर मस्तिष्क का वहुत थोड़ा काम करता है, पर श्रिधिक भोजन खाता है, उसे यह कामना अधिक होगी, और वह कामना में फंस कर व्यभिवारी वा णान्याभिक मेथुन के उपयोग में न्यूल रहेवा। सो संयमो और सदाखारी जीवन ध्यतीत करने के लिये मसालेदार भोजन ग्रौर गोश्त ग्रथिक उपयोग न करना चारिये। भला हो कि गोश्त को विलकुल ही त्याग दे, फल श्रन ग्रौर मेवे श्रौर साग तरकारी मनुष्य के लिये जो स्वच्छ श्रौर पवित्र जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं उत्तम भोजन हैं॥

वहुधा यह वात देखने में आती है कि वेश्याओं के घरों के निकट दाक की दुकान भी होती हैं, कारण यह है कि दाक पीने का एक प्रभाव यह है कि वह काम रुचि को उत्तेजित करती है सो जहां मिदरा विकती है वहां पर वेश्या अवश्य ही रहेंगी। और तम्बाक् का भी यही परिणाम है पर उस का प्रभाव दाठ से कुंक् कम है। चाय और काफ़ी जननेन्द्रिय के स्नायुओं को उत्तेजित करती हैं। संयमी जीवन व्यतीत करने के लिये तम्बाक् और दाक को विलक्कल खूना ही न चाहिये। उपन्यासों में नायका-नायकों का प्रेमालाप पढ़ने से खराव तसवीर देखने से मित्रों के साथ एकान्त में फ़ोश वार्ते सुनने से अदम्य कौत्हल और अचलता पैदा हो जाती है॥

प्रति दिन एक वेर पैखाना होना भ्रवश्ह है यि न हो, तो मल से विष जम कर जननेन्द्रिय सायुओं को उत्तेजित करता है (देखो २६ भ्रध्याय जिस में कैसे प्रति दिन पैखाना होने की सूचना दी है॥

ष्प्रधिक जल पान करो कि मूत्र हल्का हो और मुत्राशय धौर मूत्रमार्ग को उत्तेजित न करो सोने का ६ बजे जाओ और तड़के उठो, दो घगटे कम से कम शरीरिक परिश्रम करो धौर इस प्रकार करो कि पसीना निकले॥

शरीर को स्नान द्वारा स्वच्छ रखो। जननेन्द्रिय के श्रवयव भी प्रति दिन घोश्रो, यह तो उस पुरुष को करना चाहिये जिस की लिङ्ग की खलड़ी जम्बी है श्रोर श्रप्र भाग को खुला नहीं छोड़ता है, जब स्त्री प्रसङ्ग की कामना प्रवल हो तो व्यायाम खूब जल्दी २ करने से वा जननेन्द्रिय श्रवयव को ठंडे पानी से कई त्त्रण लों घोने से इच्छा जाती रहती है।

विचारों को स्वाधीन रखने का वर्णन हो ही चुका है। इस वात के विषय में जितना कहा जाय सो सव थोड़ा है। "जैसे मनुष्य अपने हद्य में विचार करता है; वैसा ही वह है" वह मनुष्य जो भोग विजास भीर विषय-वासना का केवल विचार करता है और जब २ स्त्री को देखता है उस के मन में कामना श्रीर दुविचार उत्पन्न होते हैं, तो कभी न कभी दुराचार भी करेगा। वह श्रपनी मानसिक शक्ति को दुविज करता है श्रीर

परीज्ञा में गिर जाता है। इस जिये पढ़ने में एत्त-चित्त रही ध्रौर स्वच्छ, पवित्र विचार सोचो, इस का प्रयत्न करो कि संसार में उपयोगी मजुष्य वना, भर सक परिश्रम करो ध्रौर प्रयत्न भर पढ़ने में परिश्रम करो। काम काज में जो रहने से विषय वासना की कामना करने को समय न मिलेगा, विचार शक्ति वजवती हो जायगी ध्रौर सम्पूर्ण शरीर विजय छोर हुए पुष्ट हो जायगा। प्राचीन कहावत सरण करो "ध्रालसी मस्तिष्क शैतान का कार्यालय है॥"

कामेन्द्रिय का श्रधिक उपयोग करना श्रधिक पाप है जो कि श्रब श्राति ही प्रचलित होता जाता है श्रौर बहुतेरे भावुक युवकों की उपयोगिता को मिट्टी में मिला देता है। सहधास के सम्बन्ध में नियम-विरुद्ध श्राचरण करने से श्रल्प जीवन होता है, यह ऐसा है कि मोमवत्ती को दोनों होर से जलाना॥



#### भ्रष्याय १४।

# जननेन्द्रिय यन्त्र श्रीर उन की रत्ता।

(स्त्री जाति की जननेन्द्रिय का मुख्य वर्णन।)

यद्यपि इस जननेन्द्रिया किया के विचित्र काम में पुरुष ध्रौर स्त्री दोनों सह-भागी होते हैं परन्तु मुख्य भाग स्त्री के मत्थे पड़ता है। माता के उदर में रित्तत हो कर प्रत्येक वालक के जीवन का ध्रारम्भ होता है। घ्रौर माता ही की योनी में २५० दिनों लों उस के प्रथम जीवन का पोषणा होता है। न केवल २५० दिनों तक उस का जीवन माता पर ध्रवलंबित है पर वहुधा हेड़ साल लों वह माता की रक्ता ध्रौर पालन पोषणा पर ध्रवलंबित है। माता का दूध हुट जाने पर भी वह कई वर्ष लों माता की रक्ता से ही पोषण होता है॥

इस से यह वात सिद्ध है कि वालक के भविष्य को बनाने में माताका पिता की अपेदा अधिक भाग है, इस कारण से कि बालक माता के गर्भ में रहता है और फिर उस का पालन पोषण माता ही के हाथ में है पुरुषों को उचित है कि स्त्री जाति को ध्राद्रपूर्वक योग्य महत्व दें क्योंकि बालक के बनाने में शरीरिक और मानसिक शिचा सिखाने में और सदाचारी बनाने में माता का मुख्य भाग है। पेसा भारी काम उस के भाग में होने के कारण उचित है कि वह यथाचित रीति से शिवित हो और विद्याभ्यास प्राप्त करे न कि घर के काम धन्धों में फंसी रह कर उस का जीवन दुख:दायी हो जाय और जब उन का शरीर पूरी रीति से पुष्ट बिलिष्ट और स्वस्थ्य हो जाय तब माता बनने का भार उन पर पड़े॥

जनन-ज्यापार के भ्रवयव, स्त्री जाति के उत्पत्ति भ्रङ्गों की रचना।

स्त्री-प्रग्रह-फलकोष श्रौर गर्भाशय, स्त्री जाति के जननेन्द्रिय ध्रवयवों में दो मुख्य ध्रवयव हैं। फल-कोष दो छोटी गोलाकार बस्तुएं हैं। वे उदर के निचले भाष में हैं। उन का स्थान श्रस्थि चित्र (सामन) में देखने से मिल जायगा। फल कोष में दाने उत्पन्न होते हैं। ये दाने इतने सुद्म हैं कि यदि १२४ पास २ रक्षे जांय तो १ इंच जम्बे भी न होंगे॥

फल-याहिनी नली ध वा १ ईच लम्बी होती है छौर्ं एफ होर पर गर्भाशय से मुड़ी रहती है और दूसरा छोर फल-कोप लों गया है। दाना इस नली द्वारा फल-कोष से गर्भाशय में जाता है॥

गभाशय का श्राकार श्रस्थि पक्षर चित्र में दिखाया है। एक कुमारी का गभाशय पीने तीन इंच जम्बा श्रोर पीने दो इंच चौड़ा होता है। इस का निचला कोर योनि लों लगा है॥

योनि का निचा छेद एक पता भिल्ली से प्राय: बन्द होता है, यह किल्ली प्रथम सहवास के समय फट जाती है। किल्ली में कोई भी छिद्र न हां वा कोई रांग के कारण बन्द हो गया हो, इस दशा में स्वेत लस की तरह पता पदार्थ योनि में एक इहेकर फूल जायगा और पोड़ा होंगी। जब यह दशा हो तो वालक को उपचार चिकित्सा के लिये चतुर डाक्टर के पास के जाना चाहिये॥

## युवावस्था श्रौर रज-स्नाव।

पक लड़की ६ से १५ वर्ष की अवस्था में युवती स्त्री हो जाती है। इस समय उस के शरीर में वे परिवर्तन होते हैं जो उस के षञ्चा जनने योग्य वनाती हैं। उस के वगल में और नाभी के नीचे पाल निकलने लगते हैं। इस का सम्पूर्ण शरीर बढ़ने लगता हैं। इस का सम्पूर्ण शरीर बढ़ने लगता हैं। इस का सम्पूर्ण शरीर बढ़ने लगता

रज-स्नाव वहुधा प्रत्येक २० वें दिन होता है और पांच दिन जों वहुधा रहता है। रज-स्नाव के समय गर्भाशय की भीतरी समड़ी ज़रा २ सी गिर जाती है। रज-स्नाव वहुत कर रक्त ग्रीर धातु का होता है। गर्भवती होने पर रज-स्नाव वन्द हो जाता है और जब वालक को दूध पिलाती हैं तव भी वन्द रहता है। रज-स्नाव ४४ वर्ष की ग्रवस्था में वन्द हो जाता है। जब यह वन्द हो जाता है तो किर स्त्री के बखे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं॥

कई २ जड़िक्यां पूरी श्रायु की होने पर भी रज-स्नाव से नहीं होतीं, इस के जिये उपचार चिकित्सा ४२ श्रद्याय में होगा॥

रज-स्नाव शीव्र भी हो सकता है, एक ६ वा १० साल की लड़की को होने लगता है, जैसे रज-स्नाव श्रारम्भ हो तो लड़की गर्भवती हो सकती है श्रोर वालक उत्पन्न हो सकता है परन्तु यह श्रस्वाभिक घटना है कि कन्या इस होटी श्रवस्था में व्याही जाय श्रीर वह वहे जने। १० वर्ष की श्रवस्था में श्रीर १६ वा १७ वर्ष की श्रयस्था में कन्या केवल वालक ही है म्रोर उस का शरीर और मन यथा योग्य नहीं वढ़ने पाया है, यदि वह गर्भ-वती हो तो पूर्ण रीति से वढ़ न सकेगी और सदा वौनी रहेगी, और इस िलये कि उस का शरीर पूर्ण रीति से वढ़ा नहीं है तो उस के सन्तान भी पूरे २ वढ़े हुए उत्पन्न न होंगे। किसी स्त्री को २० वर्ष की ध्रवस्था से पूर्व विवाह न करना चाहिये छोर न वालक उस के पदा होने चाहियें, २१ साल वा २२ साल में गर्भवती होना अच्छा है शरीरिक बढ़ती के विचार से वाल-विवाह निन्दनीय है। यह एक ऐसा रिवाज है कि सदाचार के निमित्त भीर कई एक और २ बातों में निकृष्ट है।

#### स्वास्थ्य।

प्रत्येक माता को जननेन्द्रिय यन्त्र के श्रवयव के विषय में ज्ञान होना चाहिये और यह भी जानना श्रवश्यक है कैसे इन की सावधानी करें। उस को उचित हैं कि श्रपनी बेटियों को पुरुष श्रीर स्त्री के सहवास में जहां तक वह समम्म सकों वतावे, उन को वता देने से उन की रक्षा होगी भीर स्वास्थ्य भी भली रहेगी। बहुधा त्रालक इन वातों से श्रक्षान गहते हैं श्रीर इन का ज्ञान उन को दुराचारी साथी द्वारा प्राप्त होता है श्रीर उन से वे दुरे श्रभ्यास सीख लेते हैं॥

कन्या की नाभी के नीचे के खड़ वार २ स्नान द्वारा साफ़ खोर स्वच्छ रखने चाहियें कन्या कितनी कोटी क्यों न हो, नहीं तो वे मैले हो जायेंगे खोर दुर्गन्धि खाने लगेगी धोर इस से खुजली खाने लगेगी छोर बालक मलने लगेगा और मलते २ हस्त-मैथुन करना सीख जायगा॥

वालक को नंगा फिरने देना एक ग्रित नीच रिवाज है श्रीर जिस देश के लोगों में ये वात प्रचलित हैं उन के सदाचार कभी उत्तम नहीं हो सकते, जापान में कई वर्ष वीते यह नियम निकला कि वालकों को ऐसे वस्त्र न पहिनावें कि उन के नाभी के नीचे के श्रवयव दिखाई दें॥

लड़का श्रौर लड़की दोनों को एक ही पंत्रगपर न सोने देना चाहिये, बालक होने पर भी संग सोने से दुष्ट श्रादतें सीख लेंगे॥

छुटपन ही से वालकों को निचले श्रङ्गों को मलने वा छूने न देना चाहिये क्योंकि इस के कारण हस्त-मधुन सीख लेते हैं॥

जब कन्या युवा होती हैं और रज-स्नाव शुरू हुआ तो माता को बताना चाहिये कि इस समय सदीं शीव्र लग जाती है और इस कारण उसे अपनी स्वास्थ्य की रत्ना करनी चाहिये। इस अवस्था में कन्या से अधिक परिश्रम न कराना चाहिये और १ वजे वा १० वजे से अधिक रात को न जगना चाहिये॥ रज्ञ को समय स्वच्छ स्वेत कपड़ा वा कई पतने कपड़े में जपेट के रखना चाहिये कि रज-स्नाव को सोख ले। मैने चिथड़े वा मोटे भूरे काग़ज़ इस के लिये उपयोग करना स्वास्थ्य को विगाड़ना है, इस से जनन पैदा होती है और प्राय: भीतरी श्रवयव रोगी भी हो जाते हैं॥

रज-स्नाव के दिनों में बार २ स्नान करना उचित है, यदि गर्म पानी का उपयोग करो श्रोर शरीर को शीध्र तौिलयां से पींछ हालो तो सर्दी लगने का हर जाता रहेगा। प्रत्येक स्त्री को रज-स्नाव के समय श्रपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिये॥



#### ध्रष्याय १६।

# नशेवाली वस्तुत्रों का उपयोग।

कुछ वर्ष वीते कि कई फ्रांसीसी देश भक्त महाशयों ने यह वात देखी कि उन के देश के लोगों की संख्या बढ़ने की अपेक्षा घटती जाती थी। उन्हों ने निर्णय किया कि इन का कारण इंड निकालें कि क्यों फ्रांस में प्रति वर्ष ध्रधिक मरते हैं और थोड़े पैदा होते हैं। जब उन्हों ने प्रयत्न पूर्वक हंढा तो कई कारण निकले पर उन में से सब से बड़ा और मुख्य कारण शराव पीना था। जो रिपेंट इन लोगों ने दी उस में और २ बातें भी थी, पर उन में से एक यह थी:—

"श्रंगूर की मदिरा पान करने से मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम खो जाता है थौर वह अपना कर्तव्य कर्म बेटा और पित और पिता का भूज जाता है कि बेटा को क्या उचित है, पित को क्या उचित है। वह अपने काम को उत्तमता पूर्वक नहीं कर सकता इस जिये चोरी थौर डाका मारने जगता है थौर स्वाभाविक दुराचारी वन जाता है। केवल यही नहीं होता है पर श्रंगूर की मदिरा पान से कई भीषण रोग हो जाते हैं जैसे जक्कवा का मारना, श्रामाशय का फूजना, कलेजा, गुर्दे का फूजना, तपेदिक, निमोनिया और पागजपन, रक्ताशय के खायु के रोग मदिरा पीने से होते हैं। न केवल मदिरा पान द्वारा ये रोग होते हैं पर डाक्टर लोगों का इस घात पर एक मत है कि जब ये रोग उसे लगते हैं जो नाम मात्र भी नहीं पीते हैं तो उस के चंगा होने की आशा है परन्तु शरावी को जब ये जगते हैं तो उस के चंगा होने की आशा है परन्तु शरावी को जब ये जगते हैं तो उस के चंने की श्रित

जो ऊपर जिख चुके हैं उस से यह विदित है कि शंगूर की मिद्रा शरीर को केवल हानि ही नहीं पहुंचाती है पर कुछ लाभ नहीं पहुंचाती। क्लेडस्टन ने, जो इङ्गलिस्तान का प्रधान मंत्री था, कहा है "कि तीन बड़ी वलाएं: युद्ध, श्रकाल, मरी-यह मिला कर इतनी नाशक नहीं हैं जितना कि शंगूर की मिद्रा का पान भयंकर नाशक है॥"

# भिन्न २ प्रकार के नही।

स्त्रभाविक रचना से मिर्गा उत्पन्न नहीं होती है। यह सड़ा कर दनाई जाती है। वह गेहूं, मज़ा, त्वार, वांवज और महुआ, इंगूर और स्वरू आदि के रस ने दनाई जाती है। समीर जो इस के सड़ाते में उपयोग समना हैं, अनाज और फर्जों के स्वेतसार और मज़र को सुरासार (अस्कोहास) दना देता है इस प्रकार की मिर्गा, चाहे दाह, जिन, वींवर, वेग्नडी, विस्की और ताड़ी इन सब में सुरासार है। १०० औंस ने किसी किसी में १ औंस और किसी २ में १० औंस है और किसी २ में १०० औंस में १० औंस वा ६० भोंस सुरासार है।

सुरासार विगन विग है, बहुत सा निर्नल सुरासार एक महुष्य को एक इन मारते के लिये थोड़ा सा पर्शित है. यदि एक शराबी से कहा जाय कि वह विग गीता है वह विश्वास न करेगा, परन्तु कई प्रमार्टी द्वारा यह सिस्ट है कि यह सब है। यदि एक कीड़ा वा नक्की पानी में डाली जाय जिस में १ १०० छीत प्रतक्तीहाल है तो वह तुरस्त नर जायगी। यदि भ प्ररहे की सफ़ेड़ी प्रतक्तीहाल में डालो तो वह तुरस्त नर जायगी। यदि भ प्रदहे की सफ़ेड़ी प्रतक्तीहाल में डालो तो वह तुरस्त सिनट जाती है और कही हो जाता है कैसे कि गम लोहे पर वा उवलते पानी पर होती है। किर जब हम यह लग्द करते हैं कि प्रामाहण, हदय, कलेजा, गुरदे और कायु उसी पहांच से वने हैं जिस से प्रयहे की सफ़ेड़ी तो विदित होगा कि उन पर मी वहीं प्रमाव होगा।

# महिरा नोजन नहीं है।

क्या खरालार मोजन हैं। इस के उत्तर में डवित है कि मोजन शर्ल की परिमापा हो। मोजन पेला पहार्थ है कि जब शरीर में जाता है तो उसे हानि नहीं पहुंचाता है. परन्तु गर्मी उत्तेजना. घोर बहने घोर ठीक करने के लिये पहार्थ देता है। महिरा मोजन नहीं है क्योंकि वह महाकोत में प्रवेश हो कर पवता तो नहीं घोर न कुद्र परिवर्तन होता है पर रक्त में नद क्रप ही प्रवेग करता है। यह भी विदित हैं कि जिस किसी माग में शरीर के यह प्रवेग करता है। यह भी विदित हैं कि जिस किसी माग में शरीर के यह प्रवेग करता है उसे सिकोड़ देता हैं घोर शरीर को बस भी नहीं देता घतरव जब घामाग्रय घारोग्य है, घोर साधारण मोजन खाया जाता है, तो घामाग्रय उसे प्रश्च करता है, पर जब पाहेले पहल मिद्देश पान किया जता है, तो घामाग्रय बहुधा उसती द्वारा उसे निकाल देता है। घामाग्य मिद्दरा को शह जानता है घोर उसे विद्या शिवता पूर्वक मोद्दा मिले उसी का यत्न करता है। भोजन द्वारा शरीर बढ़ता श्रीर उन्नति करता है परन्तु मिदरा बढ़ना रोकता है श्रीर विलक्षल बढ़ना इस से वन्द हो जाता है। वालक जो मिदरा पीते हैं उन के शरीर पूर्ण प्रकार से नहीं बढ़ते हैं॥

# मदिरा स्नायुत्रों को वल नहीं देता है।

कुरती लड़ने वाले थ्रौर वे लोग जो वल थ्रौर सहन में वाज़ी जीतने का यल करते हैं वे विलक्कल मिदरा पान नहीं करते हैं। डाक्टर लोग संसार में प्रत्येक भाग में यह वताते हैं कि मिदरा द्वारा स्तायु निर्धल हो जाते हैं। इस कारण से वहुत लोग यह सोचते हैं कि मिदरा पान करने से वल वहता है क्यों कि मिदरा पीने के पश्चात् मिस्तिष्क सुन हो जाता है ध्यौर वे थ्रपने थल का धोखा खाते हैं। यह वहुत वेर प्रमाण हो चुका कि वे सिपाही जिन्हों ने भोर को मदपान किया उतनी दूर कूच न कर सके जितनी दूर वे सिपाही चल सके जिन्हों ने कुक न पिया था॥

### मदिरा का प्रभाव मस्तिष्क पर।

वह मनुष्य को मदिरा पीता है सोचता है कि उस से उस को विचार करने में सहायता मिलती है। मुख्य वात तो यह है कि थोड़ी मदिरा पीने के १० मिनट वा १४ मिनट मस्तिष्क में विचार पूर्वक आने जगते हैं ' और काम में फंसा मालूम होता है, पर विचार और शब्द मिले छले और मुर्खता के से क्षेते हैं। क्योंकि वह मनुष्य जो साधारण आचारण में मला है और शब्द और कार्य्य में बुद्धिमान है, मदिरा खूव पी कर दूसरा ही आचारण और चरित्र प्रगट करता है। यह जो कम वार्तालाप करने वाला है, भव वक २ करने वाला वन जाता है। और वोलने का ढंग खो कर पेसी दुराचारी वातें और कार्य्य करता है, जो कि बुद्धि और सभ्यता के वाहिर हैं, कुछ क्या पश्चात् वह जिस ने खूव मदिरा पी है अपने सिर में भारीपन झान करने लगता है, तब चुप हो जाता है और लेट जाने और सोने का इच्छुक है, यह इस कारण से है कि मदिरा मस्तिष्क को सुन कर देती है ॥

एक डाक्टर ने मिद्रा का प्रभाव मिस्तिक पर जो होता है उस की परिक्षा की, १२ दिन जों उस ने प्रति दिन ३ थ्रोंस मिद्रा पी, १२ दिन उस की मिस्तिक शिक पहले से बहुत ही कम थी, पूर्व वह ४० खानों तक की संख्वाओं को १ मिनट में जोड़ता था, ध्रव १२ दिनों जो ३ थ्रोंस

मिन्दा पीने के पश्चात् वह केवल २४ खाने तक की संख्या को १ मिनट में जोड़ सका, एक पद जिसे वह मिद्रा पीने के पूर्व २ मिनट में कर्राठ कर लेता था, श्रव १२ दिन मद पान करने से ६ मिनट में कराठ कर सका। एक श्रीर प्रत्येक्त प्रमाण यह है कि मिद्रा मिन्ति को नाश करती है, कि यह पागलपन का साधारण कारण है॥

मनुष्य को विवेक ज्ञान दिया गया है जिस से वह भके ध्रोर बुरे में ध्रान्तर कर सकता है। मिद्रा पीने से वह विवेक ज्ञान नाश हो जाता है। प्राय: सब बुरे कर्म जो मनुष्य करता है, घ्रोर जिन से बन्दीगृह में वन्द होते हैं जैसे लड़ाई दंगा, ख़न, व्यभिचार इत्यादि ये कर्म मिद्रा पीने के प्रभाव से किये जाते हैं, फ़ौजदारी कचहरी के सुचीपत्रों से यह विदित होता है कि वे जिन को भारी दग्रह दिये जाते हैं उन लोगों ने ये घ्रत्याचार शराव के नशे में किये थे॥

## मिंदरा पीने से रोग होते हैं।

पक मनुष्य जो प्रति दिन थोड़ा २ मद पान करता है यह सोचता है कि उसे तो प्रधिक हानि नहीं हो रही है, परन्तु यि वह अपने भीतर कलेजा, गुरदे, फेफड़े, श्रामाशय, श्रोर रक सायुश्रों को देख सकता तो यह देखता कि यह अवयव धीरे २ विगड़ रहे हैं। स्वाभाविक प्रकार से शरीर में उन रोग-कृमि को जो उस में प्रवेश करें नाश करने की शक्ति है। मिद्रा इस नाश करनेवाली शक्ति को विगाड़ देता है, धौर उस के अवयव विगड़ जाते हैं इस लिये शरावी को निमोनिया, शीत, तपेदिक, ज्ञय ब्राईट डोज़ीज़, हैज़ा, महा मारी और श्रामाशय, गुदें और मुंह पर मुख्य कर नेत्रों के पपोटे सूज जाते हैं और मूत्र में चवा श्राना संग्रहणी शीव्र लग जाती है। वरन मिद्रा पान करने से कोई न कोई रोग वड़ी सुगमता से उत्पन्न हो जाते हैं श्रोर जब वह रोगी होता है तो उस के वचने की कम श्राशा है उस की श्रपेक़ा जो संयमी है।

मिंदरा पान की हानि केवल जो पीता है उस को ही नहीं घरन् उस की सन्तान को भी होती है। ऐसे प्रस्पताल जहां निर्वल मिस्तिष्क वाले वालकों का पोपण होता है यह देखा गया है कि १०० में से ४१ वर्षे वे हैं जिन के माता पिता शराबी थे !!

## मदिरा पान से अल्प जीवन होता है।

वीमा वाली कम्पनियों ने सब देशों में यह पाया है कि वे लोग जो शराबी हैं उतनी श्रवस्था लों नहीं पहुंचते जितनी कि वे जो उस का उपयोग नहीं करते हैं। ये वीमा वाली कम्पनियां कहती हैं कि शरावियों में संयमी की श्रपेता दूनी वीमारियां होती हैं श्रीर शराबी संयमी की श्रपेता श्रधिक मरते हैं। जैसे यदि एक सभा १००० शरावियों की है श्रीर दूसरी १००० संयमी की तो जब शरावियों में ३ मृत्यु होती हैं तो संयमी में २ मृत्यु होती हैं यह पुरा सचा प्रमाण है जो संसार की सब बड़ी वीमा वाली कम्पनियां बताती हैं। इस से यह वात विदित है कि शराबी श्रपने जीवन में से ४ वर्ष से ले के १० वर्ष तक कम कर डालता है॥

## क्या मदिरा उपयोगी श्रौषधि है ?

कुछ समय वीता कि डाक्टर लोग रोगी को इस विचार से मिद्रा पिलाते थे कि रोग को लाभदायक होगी, परन्तु वर्त्तमान काल के डाक्टर झित ही थोड़ी मिद्रा का झौषि की रीति पर उपयोग करते हैं। झव यह विदित हो गया है कि मिद्रा रोग को लाभ तो नहीं करती परन्तु उस के उपरान्त रोग को झौर वढ़ा देती है। सच मुच में मिद्रा केवल कोई २ रोगों में ऊपर से मलने में ही लामकारी है समाचार पत्रों में विस्तार पूर्वक सुचना वा इश्तिहार कोई नई प्रकार की मिद्रा का दिया जाता है कि वह पाचन किया को सहायक है और शरीर को उत्तजना देती है। पेसी सुचना वा इश्तिहार विलक्कल सूटे हैं, रोगी को यह नियमानुसार चलना उचित है कि सब नशे की वस्तु से दूर रहे॥

# मिंदरा पान कैसे छूट सकता है।

मुख्य बात तो यह है कि प्रथम हद विचार वांघना चाहिये कि इस दुष्ट ग्रम्यास पर विजयी हूं। यदि मनुष्य स्वर्ग के ईश्वर की सहायता हूं हना चाहता है, तो वह उसे इस दुष्ट ग्रभ्यास को कोड़ने में सहायता देगा श्रौर मदिरा पीने की चाह को पराजित करेगा॥

यह बात भी प्रगट है कि कोई २ प्रकार के भोजनों से भी मिद्रा पीने की इच्छा होती है। इस लिये वह मनुष्य जो मिद्रा त्यागने चाहता है सदा मांस भौर मसालेवाले श्राहार न खावे। मिद्रा त्यागने के लिये यह भी श्रावश्यक है कि तम्बाक् का क्या भर भी उपयोग न किया जाय। क्योंकि प्राय: प्रत्येक देश में यह देखा गया है कि तम्बाक् पीने से मिद्रा पीने की भी इच्छा पैदा हुई है। खूब अधिकतो से ताज़े फल खाओ, खूब अधिक निर्मल जल पान करो। चाय वा काफ़ी न पीओ। प्रति दिन गर्म पानी से स्नान करो, गर्म पानी से निकल कर तुरन्त सम्पूर्ण शरीर पर ठयडा पानी डालो और शीव्रता से शरीर पोंछ डालो। खुलो वायु में जितना हो सके रहा। व्यायाम प्रति दिन करो कि खूब पसीना निकले। घर में कुछ भी मिद्रा न रखो और न कलवार की ढुंकान पर जाओ। यदि कोई मनुष्य सच मुच मिद्रा पीना छोड़ने चाहता है, उक्त लिखित वातों का ध्यान पूर्वक पालन करने से मिद्रा पान का अभ्यास छुट जायगा ॥







इस चित्र में अज्ञाणे और कोष्ट बहु जो महिरा हारा होता है, षड़्यों से निहित होता है। इसरे जित पर ध्यान होने और समता करने से इस की रोगी एगा स्थान होने और समता करने से इस की रोगी ह्या स्थान होने बिहित होती है॥

पृष्ट ने. दर् पर इस का वर्णन है। विये

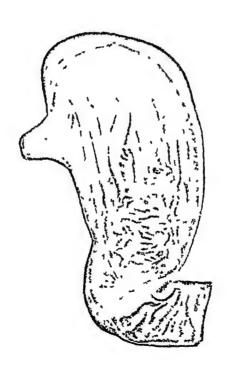

यहासस्य ज्ञामागय महिरा पीने से बिगड़ कर रोगी हो जाता है जो साय के चित्र से विहित है॥ इस चित्र में स्वस्य ज्यामायय की भीतरी द्या दिखाई गई है। क्तिही की तदें हैं, गढ़े भी पड़े हें ज्यौर

सम्म रंगहै॥

#### घाष्याय १७।

# तम्बाकू का उपयोग।

संसार में बहुत प्रकार के वृत्त होते हैं। उन में से कुछ मनुष्य के भोजन हैं उपयोग में आते हैं। कोई २ शनुष्यों के वस्त्र भौर वर्तन बनाने के उपयोग में आते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जिन का कुछ मुख्य उपयोग नहीं है केवल यह कि उन के उपयोग से हानिकारक कृमि और पशु विष के समान नाश हो जाते हैं। इस पिछले प्रकार के वृत्त में तम्बाकू का पेड़ है, न तो बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय न और कोई पशु को फुसला सकते हैं कि इस का धुआं सूर्घे। जीवधारी में केवल मनुष्य ही इस श्रद्धत अभ्यास में प्रवृत्त हैं।

तम्बाकू एक ऐसा पदार्थ नहीं है कि स्वस्थ्य दशा में रहने के लिये शारीर को आवश्यक हो, क्योंकि यह माना जाता है कि वह लोग जो इस का उपयोग नहीं करते भली स्वस्थ्य दशा में हैं। जब पश्चिम के देशों में पहिले पहल तम्बाकू उपयोग की गई, तो देश श्रध्यत्तों ने इस को हानिकान कि विष माना, और इस के उपयोग को वर्जने के लिये नियम प्रचार किये, ठीक जैसे कि चीन देश में प्रफ़ीम पीने को वर्जित करने के लिये नियम है। तथैव वर्तमान काल में श्रध्यत्त इस का उपयोग करते हैं इस लिये इस नियम पर ज़ोर नहीं दिया जाता है श्रथवा उस नियमानुसार कोई नहीं चलता है॥

## तम्बाक् एक विष है।

प्रत्येक १०० घ्रोंस तम्बाक् की सूखी पत्तियों में २ छोंल विपम विष 'निकोटीन' का होता है। संख्या से भी ग्राधिक मृत्यु दायक विष निकोटीन का होता है। यह इतना तीच्या है कि यदि एक बून्द एक खरगोश की त्वचा पर डालो तो वह तुरन्त मर जायगा, थ्रोर इस के दो बूग्द कुत्ते या विल्ली की जीम पर डालने से तत्काल मृत्यु होगी, मनुष्य भी तम्बाक् निगलने द्वारा मर गये हैं। चीन देश में ध्रात्महत्या करने की साधारग रीति यह है कि हुके का पानी पी लेते हैं जिस में निकोटीन है॥ बहुधा जब कोई पहिली पार तम्बाकू पीता है तो उसे उलटी होती है

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि तम्बाकू एक नाशक विष है॥

तम्बाकु किसी भी प्रकार से उपयोग करो वह शरीर को विष देती हैं
कुछ लोगों का विचार है कि सिगरेट व वीड़ी, चुक्ट और पाइप की अपेता
कम हानिकारक हैं और कोई २ लोगों का यह विचार है कि हुका पीने से
अगैर भी कम हानि शरीर को पहुंचती है। पर तम्बाकू किसी भी प्रकार से
उपयोग की जाय, अति हानिकारक है। जितनी अधिक तम्बाकू पीओगे
एतनी ही अधिक हानि शरीर को होगी। कोई २ तम्बाकू चवा के खाते हैं
और कोई इसे नाक में लगा कर सूंघते भी हैं, अर्थात् (नास लेते हैं) पर यह
भी उतना ही हानिकारक है जितना पीना। बहुत करके वह लोग जो
सिगरेट व हुका पीते हैं और उस का भुआं लेते हैं, अर्थात् वे इस के
भुएं को श्वास द्वारा फेफड़ों में लेते हैं और नाक द्वारा वाहर निकाल
देते हैं, जब इस प्रकार से किया जाता है तो पीने की अपेता अधिक विष
रक्त में प्रवेश करता है।

लोग सम्वाक क्यों पीते हैं।

तम्बाकू भी अफ़ीम व कोकेन के समान पेसा विष है कि जिस के अपयोग का अभ्यास लोगों को पड़ जाता है। पहिले पहल जब यह पीते हैं तो बहुधा तम्बाकू पीने वाला रोगी हो जाता है, दूसरी बार पीने से इतना बुरा नहीं लगता है, और फिर कई बार पीने से इस का प्रसन्नता दायक प्रभाव मालूम पड़ता है। और जितना अधिक इस का उपयोग करते हैं उतना ही इस को छोड़ना कठिन जगता है। तम्बाकू स्नायु और मस्तिष्क को छुन्न कर देता है। जब मनुष्य थका हुआ है और खेदित है तो वह तम्बाकू पी कर तुरन्त विधाम पाता है और उसे भजा सगने जगता है। मुख्य बात तो यह है कि निश्चय वह भजा तो न हुआ परन्तु उस के पीने से मस्तिष्क और स्नायु सुन्न पड़ गये और इस कारण मालूम नहीं एड़ता, और अब उसे थकान, पीड़ा, खेद और असन्तुष्ठता ज्ञात नहीं होते, पीड़ा और खेद तो जैसे के तैसे हैं पर ज्ञात नहीं होते हैं॥

क्यों लम्पूर्ण तम्बाकू पीने वाले शीव्र नहीं मरते ?

यि ऐसा न होता कि तस्त्राक्त पीते समय कुछ विष जल न जाता, तो तस्त्राक्त पीने वाले प्रति शीघ्र मर जाते। परन्तु सम्पूर्ण विष तो जल नहीं जाता है, श्रिधकांश माग (१०० में ३० से १४ माग लों) उस में रह जाता है श्रीर रुधिर में एक तत्व हो जाता है, धीरे २ शरीर को इस



सम्बाकू की शोचनीय दासता।

विष का अम्यास हो जाता है ठीक जैसे कि उसे किसी हानिकारक पदार्थ का अभ्यास पड़ जाता है। उदाहरण के लिये:—रेशम के कारखाने में से जो लोग रेशम के थागे को खोलते हैं उन की उंगलियां गर्म पानी की इतनी अभ्यासी हो हाती हैं कि वह उवलते पानी में हाथ डाल सकते हैं। यदापि शरीर को कुछ हानिकारक बस्तु का अभ्यास हो जाय, तो इस से यह प्रमाण नहीं होता कि शरीर को कुछ हानि हुई ही नहीं है॥

तम्बाकू पीने से मदिरा पीने की इच्छा उत्पन्न होती है।

प्रत्येक तम्याकू पीने वाले की नाक और गला भीतर से सूजे होते हैं इस कारण से उमे खांसी अधिक आती है, नाक की परत को जोखिए होती है, इस कारण से आणोन्द्रिय की शक्ति इतनी तीच्या नहीं रहती है। जीभ तम्याकू के घुंप से मुजल जाती हैं, और साधारण भोजन भी स्वाद रहित हो जाता हैं। यही कारण है कि तम्याकू के घुंप से मुंह और गला सूखा में तीखा मसाला पसन्द करते हैं। तम्याकू के घुंप से मुंह और गला सूखा रहता है, उस से पेसी तीच्या प्यास लगती हैं जो जल से संतुष्ट नहीं हो सकती, इस तीच्या तृष्णा को केवल एक ही बस्तु नेतुष्ट करती हैं अर्थात् किसी प्रकार की मदिरा संतुष्ट करती हैं यही कारण है कि अति थोड़े तम्याकू पीने वाले ऐसे होंगे जो मदिरा का उपयोग नहीं करते हैं॥

### तम्बाक् का मारा हृद्य।

तम्बाकू का सब से अधिक प्रभाव हृद्य पर पड़ता है, एक रोग हैं जिसे 'तम्बाकू मारा हृद्य' कहते हैं, और जिनने लोग अधिक तम्बाकू पीते हैं उन्हें यह रोग होता है। इस रोग में रक्ताश्य थोड़ी देर लों शीव्रता पूर्वक भड़कता है, फिर एक वा दो भड़कन पर उहर जाता है तब अति भीरे २ भड़कता है, जब यह रोग रक्ताश्य में हो जाता है तो मनुष्य हांफने लगता हैं, तम्बाकू पीने वालों का दम शीव्र फूलता हैं, यही कारण हैं, कि व्यायाम करनेवाको लोग और वे जो अपने स्नायुओं को ब्लवन्त करने का यल करते हैं, कभी तम्बाकू का उपयोग नहीं करते हैं, प्राय: प्रत्येक युवक का जो लिगरेट पीना है, उस का तम्बाक् मारा हृद्य होता है। थाड़े वर्ष बीते, ४१२ युवकों ने सामुद्रिक सेना शिक्तालय में भरती होने को निवेदन पन्न मेजा, जब अमेरिकन अध्यक्तों ने उन की परिक्ता की तो उन में से २६८ वाकारे उदराये गये, क्योंकि तम्बाक् पीने से उन के हृद्य और श्रिर की मुख्य हन्द्रयां सदा के लिये विगड़ गई थीं॥

## तम्माकू शरीर को यथायोग्य बढ़ने नहीं देता है।

शरीर का वढ़ना भोजन पर भवलिनत है, परन्तु भोजन को धामाशय में ख़ूव भली भांति पाचन होना भावश्यक है तव वह शरीर के बढ़ने का खार-पदार्थ हो सकता है। हम तीसरे भध्याय में पढ़ चुके हैं कि भोजन की इस प्रकार की पाचन किया महास्रोत नली (पलीमेग्टरी केनाल) में होती है। तम्बाक् महास्रोत को जोखिमदायक है, ध्रोर यूं वह भोजन पाचन किया भली भांति नहीं कर सकती है। फलत: शरीर को पूरा २ सार



तम्बाकू पीने के परिखाम।

पदार्थ बढ़ने के लिये नहीं मिलता है। केवल यही नहीं होता पर तम्बाक्तू शरीर के बढ़ने वाले श्रङ्कों को सुन्न कर देती है। श्रीर यूं बढ़ने में पाघा , डालने वाली है। यह प्रभाव कुछ ऐसा ही है, जैसा एक बढ़ते पौधे की जड़ के निकट वर्फ़ के दुकड़े रख दिये जांय, इस से जड़ों को शीत लगेगी , श्रीर पौथा बढ़ना रुक्त जायगा, परन्तु यदि हिम के श्रिक्त दुकड़े न डाले जांय तो पौधा जीवित नो रहेगा परन्तु वह बौना रहेगा॥

# तम्बाकु ग्रहप जीवन करता है।

श्रमेरिका की एक बड़ी वीमा कम्पनी जिस ने साठ वर्ष के समय में एक साख श्रस्सी हज़ार मनुष्यों को श्राहक बनाया, श्रीर उन्हों ने यह ज्ञात किया कि उन सब लोगों में तम्वाकू पीने वालों की श्रायु उन लोगों की श्रपेता जो तम्बाकू नहीं पीते कम होती थी, उदाहरण के लिये यह बताते हैं कि जब तम्बाकू पीने वाले ४० वर्ष की श्रवस्था में १ मरते थे तो तम्बाकू न पीने वालों में से उसी श्रायु के केवल ४ ही मरते थे ॥

डाक्टर वताते हैं कि बहुत से चीर फाड़ के कार्य में तम्बाक् पीने वाजों की मृत्यु हो जाती है जब कि वैसी ही चीर फाड़ के कार्य्य में तम्बाक् न पीने वाजे शीव्रता से स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। कुछ वर्ष बीते कि ध्रमेरिका के संयुक्त प्रदेशों के सभा अध्यक्त के गोजी जगी धौर वह थोड़ी देर में ही परलोक सिधारे। जिन डाक्टरों ने उन की चिकित्सा की वे यह कहते हैं कि यदि यह सभा अध्यक्त इतनी तम्बाक् का उपयोग न करता होता तो वह ध्रवश्य ग्रारोग्य हो जाता॥

तम्बाक् से अन्धापन था जाता है, इस से जीम, हॉठ और गते में नास्र हो जाता है॥

## तम्वाक्रू का प्रभाव मानसिक शक्तियों पर।

वह मनुष्य जो शकित है तम्बाक् पीने के पश्चाल् अपनी शकावट मूल जाता है। वह जो शोकित है तम्बाक् पी कर अपने दुःख को भूज जाता है, यह वता खुके हैं कि यह इस कारण से हैं कि तम्बाक् मस्तिष्क भीर खायु को सुन्न कर देती है, यही कारण है कि जड़के जड़िक्यां जो तम्बाक् का उपयोग करते हैं पढ़ने जिखने में आजसी होते हैं, पाठ-शाजाओं, विश्वविद्याजयों में जहां तम्बाक् पीने वाले और न पीने वाले जड़के जड़िक्यां पक ही कन्ना में पढ़ते हैं वहां यह पाया जाता है कि तम्बाक् पीने वालों के नम्बर, न पीनेवाजों के नम्बरों से २० प्रति सैकड़ा कम होते हैं। अमेरिका के एक बड़े नगर में दस बड़े २ पाठशाजाओं में से जांच की गई। प्रत्येक पाठशाजा में से २० जड़के ऐसे चुने गये थे जो तम्बाक् का उपयोग करते थे और इस जांच का यह फज हुआ, उन २० जड़कों में से जो तम्बाक् पीते थे प्रत्येक १४ जड़कों को चेतना यन्त्र का कोई न कोई रोग था, जब कि तम्बाक् न पीने वाले २० जड़कों में से केवल एक ही को यह रोगथा।

तम्बाक् पीने वाले प्रत्येक २० खड़कों में से १८ मूर्ख ध्रौर मद्दे थे, जब कि हर २० खड़कों में से जो तम्बाक् न पीते थे केवल एक ही मूर्ख ध्रौर महा था॥

ध्यधिक बुरी वात तो यह है कि तम्वाकू पीने से जड़का सूठा, चोर दुराचारी होता जाता है थ्रौर जो जड़का तम्वाकू पीता है, उस को सिगरेड प्राप्त करने के जिये बहुधा सूठ वोजना वा चोरी करनी पड़ती है।

तम्बाक् पीने का प्रभ्यास कैसे कूट सकता है।

वे लोग जो तम्बाक् नहीं पीते उन्हें कभी पीना भी न चाहिये, यह देख कर कि तम्बाक् से कितनी अधिक हानि होती है। जो लोग दौर्घायु और उपयोगी और सुखदाई जोवन के इच्छुक हैं और तम्बाक् पीते हैं वे तम्बाक् पीना छोड़ने का अति उत्तम उपाय यह नहीं कि धीरे र उस को कम करें वरन् यह कि पक दम छोड़दें। इसको करने के लिये दह मानिसक शक्ति और हढ़ विचार की आवश्यकता है। वे उपाय जो इस पुस्तक में मिदरा त्यागने के लिये बताये गये हैं वही तम्बाक् पीने की इच्छा को रोकने के लिये लामदायक होंगे। दूसरा उत्तम उपाय यह है कि प्रति दिन खूब अधिक पसीना निकाला जाय क्योंकि इस से शरीर में से तम्बाक् का विष निकल जाता है।



#### ग्रध्याय १८।

# इरितहारी श्रौषधियां।

लमाचार पत्रों में जो इरितहार ऐखे जाते हैं उन में ग्रौषधियों के सब से प्रधिक इश्तिहार होते हैं। नई छौर प्रद्भुत " छौषधियों " के इश्तिहार प्रति दिन निकलते हैं, इश्तिहारी खौषधि बेचने वाले इस वात का पूर्ण २ जाम प्राप्त करते हैं जो उन को ज्ञात हैं, प्रशीत् यह कि सर्व साधारण जोग शेगी पड़ते हैं तो उन का विचार यह होता है कि स्वस्थ्य दशा में होने के लिये केवल २ वा ३ गोली खा लेना ख्रथवा दो चार बार ख्रौषधि पी लेना ही हीक है। कई सौ वर्ष वीते कि हाफ्टर लोग भी ठीक २ रीति सं रोग को न समस्ते थे ब्रोर न उस का कारण जानते थे। उन का विचार था कि रोग किसी ग्रप्त दुष्टात्मा के प्रभाव से होते हैं। इस कारण कि वे रोग के कारण को न जानते थे इस जिये उस की उपचार चिकित्सा की रीति भी नहीं समभते थे। उन दिनों में डाक्टर वनने के लिये यह धावश्यक नहीं था कि मनुष्य कालेज में जा कर वर्षों मानुषी श्रंग श्रौर फ़ीज़ीश्रोलोजी इत्यादि सीखा करे। वस इतना ही उचित था कि अपने पिता वा दादा से दो चार ग्रप्त प्रौषधियों का वनाना सीख लेवे। रोगी लोगों का यह विश्वास था कि उन का रोग किसी ग्रप्त कारण से हुआ है सो जितनी ग्रप्त श्रीर गृह श्रीषधि उतनी ही जाभदायक भी होगी, इस प्रकार के भूत काज फे विवार थे, छौर शोक की वात है ऐसे विचार प्रव भी एशिया के श्रिधकांश निवासियों के हैं॥

यह मूर्खता की वात है की रोगी ऐसी छौषिध मोल ले लेवे जिस के मिश्रित भागों के विषय में वह अझात है। और उसे अपने शरीर में प्रह्मा करे जबिक वह अपने शरीर की रचना और उस के कार्यों के विषय में विल- कुल अझान हो। जब किसी प्रकार के घार रोग से प्रसित हो तो औषधालय अवश्य जाओ क्योंकि वहां चतुर डाक्टर है जिस ने शरीर और उस के रोगों के विषय में विशेष शिक्षा प्राप्त की है। वह सम्मति देगा कि रोग से चंगा होने के जिये क्या करना उचित है। छंग्रेज़ी में एक कहावत है कि जब कभी कोइ रोग ग्रस्त हो के अपनी आप ही औषधि करना चाहे मूर्ख

रोगी ग्रौर मुर्ख डाक्टर भी बनता है। यह कहावत उन के विषय में विशेष कर के सत्य है जो पेटेन्ट ग्रौषधियों का उपयोग करते हैं॥

वे लोग जो इश्तिहारी श्रौषिधयां बनाते हैं भली भांति जानते हैं कि किसी न किसी समय कमर श्रौर सिर में पीड़ा होती है श्रथवा खांसी खाती है, सो वे प्रत्येक रूप से लोगों को भयभीत करते हैं, श्रौर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि उन को इस २ प्रकार के लक्षण होते हैं तो उन को कोई कठिन रोग हो गया है। लोगों को इस प्रकार भयभीत कर के वे उन को फिर यह बताते हैं कि उन के पास एक ऐसी गृह श्रौषिध है जिस से वह रोग सम्पूर्ण नष्ट हो जायगा॥

वहुत करके इश्तिहारी श्रोषिधयां श्रित सक्ती वस्तुश्रों से बनी हुई होती हैं। श्रोषिध वनानेवाला कदाचित् ४ श्राने की मदिरा मोल लेता है श्रोर उस में जल मिश्रत कर फिर उस में कुछ रंग श्रोर सुगन्धि डाल देता है, वोतल समेत इस श्रोषिध का मूल्य श्राठ श्राना भी नहीं होता परन्तु वह ई रूपये वोतल के भाव से बेची जाती है।

समाचार पत्रों के सूठे वर्णनों से जो कि इश्तिहारों में छ्पते हैं लोग घोखा खाते हैं वे किसी श्रौषिध की एक बोतल मोल लेते हैं। वहुत की बड़ी इश्तिहारी श्रौषिध्यों मंदिरा, श्रफ़ीम का सत बा को केन के मिश्रण से बनी हुई हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जब कोई इन श्रौषिध्यों में से एक को पीना श्रारम्भ करता है तो श्रभ्यास शीध पड़ जाता है सो जितना श्रिक वह उपयोग करता है उतना ही श्रिक वह श्रौर उस का इच्छुक होता है। पेटेन्ट श्रौषिध बेचने वाला श्रौर कच्चा हाफ्टर इस बात को भली भांति जानते हैं। वे जानते हैं कि जब रांगी ने एक बोतल मोल ली है तो दूसरी भी श्रवश्य लेगा, सो फन्दे में फांसने के लिये वे पहली बोतल सेत मेत, मुफ़्त दे देते हैं, सो सूठी सूचनाश्रों द्वारा जो समाचार पत्रों में छ्पती हैं घोखा मत खाश्रो। श्रौर उन लोगों के सर्टिफिकेट पढ़ कर जो इन विद्यापन श्रौषिध द्वारा चंगे हुए है पूर्ण विश्वास न करो, जो बताते हैं कि वे चंगे हो गये हैं॥

कोई २ कहेंगे कि निस्तिन्देह वे समाचार पत्र के विद्यापन की श्रौपिध द्वारा चंगे हुए हैं। तो यदि यह कुछ भी श्रौपिध न लेता तो कुछ समय के पश्चात् चंगा हो जाता। यूरोप श्रौर श्रमेरिका में जो जांच श्रौर परीत्ता कुछ वर्ष बीते हुई थी, उस से यह सिद्ध हुया कि वहत से लोग श्रौर वालक पेटेन्ट मौषधि के विष द्वारा काल-प्रास हुए। वे लोग जो पेटेन्ट श्रौपधि का खपयोग करते हैं उस मनुष्य के समान हैं जो श्रंधेरे में श्रौपधालय में झाकर ताक़ में से पहली बोतल जो पाता है उठाता है श्रौर उसे पीने जिगता है। प्रत्येक पेसे मनुष्य को श्रीत मुर्ख कहेंगे क्योंकि वह जोखिम का काम करता है, तो भी प्रत्येक विद्वापन की प्रत्येक पेटेन्ट श्रौपधि उपयोग करने वाला वार २ जोखिम का काम करता है।



# स्वास्थ्य दायक शक्ति का सोता।

भारत वर्ष में आज १० जाख रोगी हैं, इन १० जाख रोगियों में से प्रत्येक आरोग्य होने का इच्छुक है, तो रोगियों का निरोग होने का प्रश्न श्रायन्त ही मुख्य है ॥

रोगों को चंगा करनेके पूर्व रोग के कारण को पूर करना चाहिये।

पहिले घ्राच्याय में कहा गया है कि बहुत से रोग क्रिस के शरीर में प्रवेश करने द्वारा होते हैं। परन्तु कोई कारण क्यों न हो द वा ६ प्रत्येद १० रोगों में से ऐसे हैं कि जिन से वच सकते हैं। क्योंकि यह स्वारूथ के नियमों को तोड़ने के कारण से होते हैं। इस कारण वीमारी में प्रथम कार्य जो करना इचित है यह है कि इन कारणों को दूर करें।

स्वभाविक चेतनाएं।

यि हाथ में एक कांटा चुम जाय और पक जाय और हाथ सूज जाय, जाल पड़ जाय और पीड़ित हो तो कोई भी इस वात का विश्वास न करेगा कि कांटा निकालमे के पूर्व हाथ अच्छा हो जायगा। तौ भी एक मनुष्य जिस के श्रामाशय में पीड़ा है और जिस को खट्टी डकारें श्राती है, श्रशीत् खट्टा रस मुंह में प्राता है, श्रीर जिस का कारण यह होता है कि उस ने श्रपना भोजन शोघ्र विना प्रच्छी रीति से चवाये खाया था, ऐसा रोगी यह विचार करता है, कि दो वा तीन वार श्रोषधिपान करने से उस की श्रामाशय की पीड़ा भली हो जायगी उसे यह समस लेना चाहिसे कि विना धामाशय की पीड़ा का कारण हटाये उस का स्वस्थ्य होना ऐसा असम्भव है जैसे कि उस के हाथ की सूजन और पीड़ा का मिट जाना असम्भव है विना कांटे को निकाले। यदि कांटा पहिले निकाल लिया जाय हाथ आप ही से शीव्र अच्छा हो जायगा, और किसी श्रीविध की श्रावश्यकता न होगी वैसे ही जिस को आमाशय की पीड़ा हो, यदि वह चांवल को भ्राच्छी रीति से गता कर पकावे फिर धीरे २ एक २ कोर को भती मांति चवा कर ं खावे तो उस का आमाशय स्वयं अच्छा हो जायगा और उसे एक वार भी भौषधि पीने की ग्रावश्यकता न होगी।

जो आदि नियम हम ने हाथ की पोड़ा के विषय में वताया वही सव रोगों में जागू है। प्रथम रोग के कारण को दूर करो तब शेप स्वास्थ्य का कार्य रक्त ख्वं ही करने लगेगा, प्रत्येक दशा में जब कभी सुजन, हबर धौर पीडा होती है तो मानो यह पेसा है कि शरीर तुम को यह कहने का यल करता है कि कुछ गड़वड़ हो गई है और तुम को उचित है कि उस का कारण खोज कर उस को शरीर छे निकालदो। जन कभी किसी को ज्वर प्रावे तो ज्वर भला है श्रौर उपयोगी है क्योंकि ज्वर के द्वारा शरीर उस विपैले पदार्थ को जिस से ज्वर पैदा होता है, जला डालने का यल करता है। कमी २ जव सड़ा हुया वा सख़त भोजन खाने से घ्रामाशय में पीड़ा षा दस्त थ्राने लगते हैं। तो यह पीड़ा वा दस्त वड़ी सुगमता से श्रफ़ीम धौर प्रफ़ीम के बत को एक वार पीने से प्रच्छा हो जा सकता है। पर यह करना मूर्वता है, क्योंकि ष्रांतें तुम को इस कारण से पीड़ा देती हैं कि तुम को ज्ञान होजाय कि आंतों में फुळ गड़वड़ है और तुम को यह उचित है कि शान्त होकर लेटे रही और कुछ न खाओ। दस्त प्राना र्थातों का यह प्रयत्न करना है कि जो श्रपथ्य भोजन उन में पहुंचा है उसे निकाल वाहर करे। अफ़ीम खाने से (समाचार पत्रों में जितनी औषधि दस्त यन्द करने वा पीड़ा शान्त करने की विज्ञापनों द्वारा छपती हैं उन लव में अफ़ीम होती हैं) तन्तुपं सुन्न हो जाते हैं इस फारण पीड़ा फिर ज्ञात नहीं होती है। छौर जब तन्तुएं सुन्न हो जाते हैं तो दस्त भी वन्द हो जाते हैं तद् पश्चात् तुम अपने सर्व साधारण काम में फंस जाते हो श्रीर जो मन में श्राता है खा लेते हो। परन्तु इस सम्पूर्ण समय श्रांतों को प्रधिक हानि हो जाती है, धौर विप रक्त में उस अपध्य मोजन से जो आंतों में है प्रवेश करते रहते हैं। श्रीर ज्यूंही तुम अफ़ीम वाली श्रीषधि साना वन्द कर दोगे, तो तुम को फिर ज्ञात होगा कि तुम्हारा रोग इस लमय इतना ध्रासाच्य हो गया है कि अव तुम को अवश्य पलंग पर पड़े रहना होगा और सप्ताहों लों रोग की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और वहूत सी दशाश्रों में रोग इतना श्रसाध्य हो जाता है कि मृत्यु होती है॥

# खिष्ट शक्ति ही से स्वास्थ्य शक्ति है।

शरीर की स्वमाविक प्रकृति है कि स्वयम् चंगा कर लेवे, कभी २ श्रकसात् हमारे हाथ का चमड़ा कर वा छिल जाता है, यदि घाव गहरा न हो और यदि उस में रोग कृमि ने प्रवेश न किया हो तो श्रल्प समय में नगर, अविश्वताध्य दायक शक्ति का सोता।

घाँच मर जायगा यदि कोई छोपिंध भी उपयोग न की जाय। यदि वाजू की हुड़ी टूट जाय छोर यदि वाजू को इस प्रकार से सीधा रखें कि टूटी हुड़ी के दोनो छोर पूर्णतः एक दूसरे से संगम हों छोर पट्टी वांध दी जाय तो प्रायः तीन सप्ताह में टूटी हुई हुड़ी विलक्षल जुड़ जायगी। टूटी हुड़ी स्वयं विना कुछ छोषिंध पिये वा मले छन्छी हो जातों हैं। क्या इस के यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं है कि हमारे शरीर में चंगा होने की शक्ति उपस्थित है। सातच प्रध्याय में यह वर्णन किया गया था कि रक्त द्वार वंगा होते छोर मरम्मत होते हैं। रक्त ही द्वारा प्राण् वायु छोर पचा हुछा भोजन शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है छोर इसे पवे भोजन छोर प्राण्-वायु से टूटे फूटे छंगों को ठीक करने का पदार्थ प्राप्त होता है। शरीर का जीवन मूल रक्त ही है। ये जीवन जो रक्त में होता है। शरीर का जीवन प्रमेश्वर की छोर से छाता है। क्योंकि उसी ने सक्त सुष्टि को रचा छोर सब को जीवन छोर श्वास दिया है॥

दाऊद ने जो कि एक महान राजा था यह कहा है कि "हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह भौर उस के किसी उपकार को न विसारना, वही हैं जो तेरे सारे अधर्म को ज्ञमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है"। प्रथम विचार करने में यह प्रति ही प्रद्भुत जगता है कि ईश्वर जो सकल वस्तुओं का खुजनहार है भौर जिस के आधीन सकल पदार्थ हैं वही हमारे रोगों को चंगा करता है, तो भी यह थथांचित बात है कि वह यह करे क्योंकि वह ही महान कारीगर है जिस ने हमारे इन शरीरों को खुजा और वह ही हमारे शरीर की प्रत्येक भ्रावश्यकता को सम्पूर्ण रीति से जानता हैं। उसी को यह भी ज्ञात है कि हमारे शरीर का जब कोई भाग विगड़ जाय तो कैसे ठीक हो सकता है। यदि तुम पूछों कि ईश्वर पेसा क्यूं करता है तो यह उत्तर है कि वह इस रीति से हमारी रज्ञा इस जिये करता है कि भ्रपने प्रेम को हम पर प्रगट करे।

शारीरिक रोगों को छंगा करने से ईश्वर चाहता है कि हम प्राप्ते मन के रोगों की स्वास्थ्य के लिये उसी पर प्रावलम्बित होवें, प्रार्थात उस की यह इच्छा है कि हम उसी पर प्राधार रक्खें कि हमारे पापों को लमा करे। संसार भर में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिस के शरीर में कोई रोग वा पीड़ा न हुई हो और न कोई मनुष्य पवित्र है। हम.प्रति दिन वरन् प्रत्येक घड़ाटे ईश्वर पर प्राप्ते जीवन और स्वास्थ्य से सुरक्षिक्ष क्रुस्थार करते है और इसी प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन और स्वास्थ्य के लिये उसी पर आधार करते हैं॥

वय प्रमु ईशु संसार में मनुष्यों के मध्य में थे एक वार उन के पास एक अर्थाङ्गी को लाये, उस रोगी में विश्वास था, यह देख प्रभु ने उस से कहा 'है मनुष्य तेरे पाप समा हुए" प्रभु ने यह प्रमाण देने के कारण कि प्रमु में पाप समा करने की शक्ति है। उन्हों ने उस अर्द्धाङ्गी से कहा "उठ अपनी खाट उठा ले और अपने घर चला जा"। उपृंही यह बचन कहे गये थे तुरन्त ही अर्द्धाङ्गी मनुष्य चंगा और स्वस्थ्य हो गया वह अपने पैरों पर खड़ा हो कर चल दिया, यह इस से सिद्ध होता है कि ईश्वर हमारी निर्वलताओं को जानता है चाहे ये निर्वलताएं शारीरिक हों चाहे आत्मिक हों॥



#### श्रध्याय २०।

# चिकित्साएं जिन का सेवन लाभदायक है।

पिछले पर्व में जो २ वार्त सिद्ध हुई हैं उन पर घ्यान पूर्वक विचार करने से यह दृश्य होता है कि मनुष्य में श्रपने को चंगा करने की शिक्त गहीं है। यद्यपि यह सच है तिस पर भी वहुत छुळ वह कर सकता है जिस से चंगा होने की विधि को या तो सहायता मिलेगी वा वाधा होगी छोर इस पुस्तक का मुख्य धाशय यह है कि वहुत सी पेसी विधियां वतावें जिस से चंगा करने की विधि को जाभ पहुंचे॥

### स्वाभाविक चिकित्साएं।

इस श्रध्याय में वे चिकित्साएं वताई जायेंगी जो कि श्रत्यन्त ही उपयोगी हैं श्रीर खच पूछो तो प्रायः प्रत्येक रोग में उन का उपचार जामकारी होता है। वे खामाविक चिकित्साएं कहजाती हैं क्योंकि उन में विपैजी श्रीधर्घ मिश्रित नहीं है, परन्तु वे वस्तुएं जिन से शरीर को स्वामाविक रीति से वज श्रीर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कोई २ तो उन में से श्रित साधारण हैं श्रीर श्रित सहती भी हैं, परन्तु श्रित जाम दायक हैं॥

## सुर्य्य की ध्योति।

सूर्यं की ज्योति का स्वास्थ्य के साथ जो गृह सम्बन्ध है इस प्रकार से प्रगट होता है कि जब पौधे छौर पशु सूर्य्य की ज्योति से गुप्त रहते हैं तो उन की कैसी दशा हो जाती है। यदि एक पौधे को सूर्य ज्योति के प्रकाश वाले स्थान से उठा कर श्रंधेरे स्थान पर रख हो तो वह शोध पौजा धौर रोगी हो जायगा। पशु भी श्रम्धेरे स्थान में रहने से निर्वल श्रौर रोगी हो जायगा। पशु भी श्रम्धेरे स्थान में रहने से निर्वल श्रौर रोगी हो जाते हैं।

सूर्य्य की ज्योति द्वारा हमारे शरीर विजिए होते हैं। जैसे पौधे सूर्य्य ज्योति से हए पुए होते हैं। सूर्य्य की ज्योति श्रवण समय में रोग क्रिम को नाश कर हेती है। शरीर के वे भाग जहां पर सूर्य की ज्योति खूव जगती है, भौर खुले रहते हैं उन में त्वचा के रोग फोड़ा फुंसी इत्यादि कम होते हैं। श्रस्पतालों में यह वात वार २ सिद्ध हुई है कि वे रोगी को घरागढ़े में

श्रोर ऐसे कमरे में हैं जिसका सामना सूर्य ज्योति की श्रोर है जन की श्रोपता जो कम ज्योति वाले, कमरों में हैं शीघ्र चंगे हो जाते हैं। तऐदिक्र के रोग में सूर्य की ज्योति मुख्य श्रोर श्रात ही उपयोगी चिकित्सा बताई, जाती है जिस की ऐसे रोगी को श्रायन्त ही श्रावश्यकता है। चाहे किसी प्रकार का रोग हो, रोगी को पूर्ण प्रकाशित कमरे में रहना श्रवश्य है श्रीर भी भली वात यह होगी कि एक जा फ़र्शदार प्राइ में विलक्षल वाहर रहे या वाहर किसी छाया में रहे। सूर्य्य संसार में ज्योति, गर्मी श्रीर उत्साह का मृत है। यह जीवन दायक है। यह करना उचित है कि घर का प्रत्येक कमरा प्रकाशित होवे। वे लोग जो कम प्रकाशित स्थानों में चास करते हैं वहुधा रोग श्रस्त हो जाते हैं॥

## निर्मल वायु।

यदि किसी को वायु मिलना वन्द हो जाय तो वह केवस कुछ त्रण में मृत्यु भत्त्य होगा। श्रिप्त को यदि वायु न मिले तो वह नहीं जलेगी, हमारे शरीर में यथायोग्य गर्मी श्रीर उत्साह स्वास्थ्य दशा में होने के लिये नहीं हो सकेगा यदि हम निर्मल वायु में श्वास न लें। निरोग की श्रपेत्ता रोगी को निर्मल वायु की श्रिष्ठक श्रावश्यकता है। इस पुस्तक के है पर्व में लगातार निर्मल वायु के संचार के विषय में जोर दिया गया है॥

#### पानी।

संसार में पानी एक भ्राति साधारण वस्तु है, भ्रौर यह सब से सस्ती भी है, न कोई पौधा न कोई पशु जल विना जी सकता है। हमारे शरीर के वज़न में दो तिहाई भाग पानी का है॥

यदि प्रति दिन किसी मनुष्य को यथोचित पानी भोजन श्रौर पीने को न मिले, तो उस की शिक शीघ ही कम हो जायगी, प्रशौर ६ श्रध्याय में यह बताया गया है कि श्रधिक पानी पीना श्रच्छा श्रौर श्रवश्य है क्योंकि यह त्वचा श्रौर गुदौं की सहायता करता है कि श्ररीर से विष निकाले जो जगातार शरीर के प्रत्येक भाग में उत्पन्न होते जाते है। पानी पीने से शरीर भीतर से स्वच्छ होता है, ठीक जैसे स्नान द्वारा शरीर ऊपर से स्वच्छ होता है।

जल प्रायः प्रत्येक रोग में को मनुष्य को होता है एक उपयोगी चिकित्सा है। इस के पूर्व कि कोई ग्रोषधि वनी शी जल ग्रीषधि की रीति पर उपयोग किया जाता था, ग्रीर यह चिकित्सा ग्रीर किसी जानकार ग्रोषधि की श्रिपेत्ता श्रिधिक उपयोगी श्रीर लाभदायक थी। एक पूर्ण यनुष्य को हाई सेर से साढ़े तीन सेर लों पानी प्रति दिन पीना चाहिये, हमेशा पानी पीने के पूर्व उवाला जावे। पीने का पानी श्रित ठगुडा होवे, वर्फ़ का पानी मत पीश्रो, सब रोगियों को वहुत पानी पीना चाहिये। श्रीर वे रोगी जिन को ज्वर श्राता हो, उन्हें उचित हैं कि श्रिधिक ठगुडा पानी पीवें, जब श्रामाशय में पीड़ा हो श्रीर खट्टा रस थूक में निकलता हो, तो गर्म पानी पीने से पीड़ा जाती रहेगी। प्रत्येक नन्हें बच्चे को थांड़ा मा गर्म पानी (जो उवला हुआ हो) दिन में कई बेर दो। कभी २ नन्हा वच्चा रोता है तो घह पानी के लिये रोता है खाने के लिये नहीं रोता॥

## पानी को रोगों से चंगा होने के लिये केसे उपयोग करें।

रक्त ही है जो चंगा करता है। यह अध्याय ७ और १२ में सिद्ध हो चुका है। रक्त शरीर की गर्म रखता है, रोग कृमि को नाश करता है बिगड़े वा चोट लगे भागों को स्वस्थ्य करता है। इस दशा पर शरीर के किसी रोगी भाग को चंगा करने का आशय यह है कि शरीर के उस भाग में रुधिर-े भिसरण का काम ठीक रीति से होवे। गर्म प्रथवा ठगुडे पानी से शरीर के किसी भी भाग में रुधराभिसरण का कार्य्य यथोचित हो सकता है। शरीर के किसी भी श्रंग में ठगुड़े व गर्म पानी से सेकने से रक्त में श्रवि गति ह्या जायगी। गर्म सेकन जो दो मिनिट लों होना श्रवश्य है, उस भाग में जहां कि सेवन किया जाता है, वहां की नसों को ढीला कर देता है ज्यों ही वे दीले पहें शरीर के अन्य भागों से रक्त दौरान करने लगता है भौर इन नसों को रक्त से पूर्ण कर देता है। यदि श्रव ठगडे पानी का सेकन १० से २० सेकगड लों करों तो यह ढीली नस संकुचित हो जाती हैं श्रौर ज्यूंही संकुचित हुई रक शरीर के दूसरे भागों की नसों में दौरान करने जगता है इस प्रकार के गर्म थीर ठगडे मेकन के सेवन करने से संकुचित धीर ढीजी होने की विधि होती है धौर इस द्वारा रोगी भाग में रक्त संचार यथायोग्य होता है॥

### सेकना।

सेकना, पानी की चिकित्सा, जो रोगो में की जाती है एक श्राति उप-योगी सेवन है। सेकन के लिये उत्तम कपड़ा मोटी फ़लाकेन के टुकड़े हैं। एक इक्टरे फ़लालेन के कम्बल से दो जोड़ी सेकने के टुकड़े निकल सकते हैं। फ़लालेन के स्थान पर कोई ऊनी वस्त्र का उपयोग हां सकता है। सेकन Hindi—7. के कपड़ सब द्शाओं में उपयोंग होने के जिये तीन फ़िट जम्बे और प्राय:

सेकने के लिये थ्राधी बालटी उबलते पानी की आवश्यकता है। एक टीन की बालटी या लोहे की चादर की बालटी इस के लिये ठीक होगी। क्योंकि थ्राग पर रख के या कोयले की अम्मीठी वा स्टोब पर इस को

इच्छानुसार गर्म कर सकते हैं। उत्तम लाभदायक परिणाम के लिये ३ सेकने के कपड़े जो परन्त यदि ३ न हों तो र ही वस है। एक कपड़े को ले कर मेज वा पलंग पर फैलाग्रो। भीर दसरे कपड़ों में से एक की लो श्रीर तीम लपेटन में तह करी इस तह किये हुए कपड़े के दोनों छोर पकड़ो श्रीर उबलते पानी में डवा हो। जब यह गर्म पानी में खब भीग जाय तो उसे खब निचोड़ो. यह ऐसे करो कि दोनों कोरों को उलटी भोर से शोवता पूर्वक मोड़ो और वालटी के ऊपर खींची, तब दोनों छोरों को फिर मोड़ो श्रौर पूर्व की नाई खींचो इस प्रकार से कपड़े का पानी निकल जायगा और तम्हारे हाथ भी न जलेंगे। इस कपड़े को तह किये हुए क्पड़े में लपेट कर रोगी प्रवयव पर सेवन करो। पहिली वार लगाने के लिये दृहरा लपेटन फ़लालेन का



बचित रीति सेकने के कपड़े को निचोड़ने की यह है।

गर्म गीले कपड़े और त्वचा के मध्य में होनी चाहिये फिर जव इस से सेकन सेपन का अभ्यास हो जाता है तब एकहरी ही ठीक होगी, सावधानी करो कि त्वचा न जल जाय जितना छाधिक पानी कपड़े में होगो उतना ही छाधिक गर्म लगेगा॥

शेड़ वा मेरूद्यह में सेकन सेवन के लिये सेकन का कपड़ा प्राय: ई वा द इंच बौड़ा श्रीर इतना लम्बा हो कि पूरी रीड़ लों पहुंच सके। क्वाती

ष्पामाशय, कलेजा वा श्रांतों के लिये छोटा व चौडा लपेटो। यदि सेंकन प्रधिक गर्म हो तो एक सेकगड़ के लिये उसे उठाश्रो इतनी देर जो कि तौलिया से शरीर की सतह को पोछो और तब सेकन सेवन तरन्त अव्ही रीति से करो। सेकन को तब लो रहने दो जब लों अच्छा लगता है। तद उसे फिर करो, सुखे कपड़े की तह को खोलो थ्रौर उसे रोगी स्थान पर रहने दो पर गीली फ़लालेन फिर गर्म पानी में डाल कर पहिले के समान निचोड़ो और फिर वैसे ही सेवन करो॥

साधारण रीति से प्रत्येक ३ व ४ मिनिट में सेकन का कपड़ा वहलना चाहिये थ्रौर यह सेकन सेवन १४ मिनिट से २० मिनिट लों होना चाहिये। परन्तु जव पीड़ा मिटाने के लिये सेवन किया जाता है तो श्रावश्यक होता है कि ३० मिनिट से ले के ६० मिनट लों सेवन किया जाय। पर सब दशाओं में सेकन ग्राति गर्म होना चाहिये।



सेकन ही से प्राय: सब प्रकार की पीड़ा श्रच्छी हो जायगी श्रौर इस के उपयोग में कुछ भय नहीं है। यह मालिश के तेल धोर मरहमों की श्रपेना श्राति गुणकारी है। जब २ सेकन सेवन की जाती है, तो उन का प्रभाव इस रीति से श्रीर भी तीच्या हो सकता है कि हर सेकन के पश्चात् कुछ थोड़ी सी ठंडक पहुंचाई जाय, विधि यह है। किसी पतले कपड़े जैसे हमाल वा तोलिया की दो तह कर के उसे उग्रहे पानी में भिगो कर निचाड़ो तव उसे सेके हुए अवयव पर लगाओ, इस को लगा कर शीव २ उठा लो और प्रत्येक बार अंग को सुखा लो, फिर तुरन्त ही सेकन लगाना उचित है 🏿

प्रत्येक बार सेकन के पश्चात् अवयव पर फुछ सेकग्ड फे लिये ठग्डक अवश्य पहुंचाओं तब तौलिया से पोंछ कर सुखा लो॥

उन श्राध्यायों में जहां भिन्न २ रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया है, उन रोगों का भी वर्णन होगा जिन में सेकन, गर्भ पानी में पेर डालना, गर्भ पानी में बैठना श्रोर पिचकारी लेने से लाभ होता है॥

पैर गर्म पानो में डालना।

पैर गर्म पानी में डालने के लिये एक वड़ी लकड़ी की वालटी, टव, चिलमची उपयोग हो सकती है, पैर गर्म पानी में रखने के समय पानी टखनों से कुछ ऊपर होना चाहिये थार १०४ डिग्री की गर्मी प्रारम्भ में धावश्यक है। पैर में गर्मी शीघ्र ज्ञात होती है। पानी में पर डालते ही वालटों में इतना थार गर्म पानी थोड़ा २ कर के डालना चाहिये कि उष्णता इतनी वढ़े कि पैर सहन कर सकें, इस प्रकार गर्म पानी में ४ मिनिट से १० मिनिट लों रहना चाहिये, पैरों को गर्म पानी में रखते समय एक ढगड़े पानी का भीगा कपड़ा निचोड़ कर रोगी के माथे पर रक्खों थार इसे समय २ पर वदलों। इस ठगड़े कपड़े से सिर की पीड़ा थार वैरों का गर्म जल में रखना सिर का धूमना वन्द रहता है।

१५ वा २० मिनट लों यिं पांश्रों को गर्म पानी में रक्खा जाय तो इस से ख़ूब पसीना थ्राता है। यिं पसीना लाना ध्रावश्यक हो तो रोगी को कर्वल उढ़ा देना चाहिये, धौर जब लों उस के पैर गर्म पानी में रहें, तो उस को उच्चा जल या नीबू का पानी पिलाना चाहिये। रोगी के सिर को ठगड़ा रखो, तब उमे पलंग पर लिटा कर ख़ूब उढ़ा दो धौर ख़ूब पसीना ध्राने दो॥

गर्म पानी में पैर रखने से सिर की पीड़ा भली भांति जाती रहती है ज्वर के घारम्भ में भी घाति लाभदायक है, जननेन्द्रिय के घारपवों की स्जन व पेड़ की स्जन, ठगड घौर शीत लगना, पर की पीड़ा खिलयां पड़ जाने के लिये घाति उपयोगी है। घौर इस से पसीना भली भांति निकलता है॥

यदि एक या दो छोटे चमचे पीसी हुई राई को उप्ण जल में डाल देवें

तो उस जल का प्रभाव तीच्या हो जायगा । ज्वर में और जब रोगी श्रति निर्वेल हो गर्म जल में पैर रोगी कों लिटा कर देना चाहिये॥

### जल-वैठक।

इस स्नान के लिये साधारण टब उपयोग हो सकता है। इस स्नान के लिये उष्णता जल की १०४ से ११४ F. डिग्री लों होनी चाहिये। यह इस प्रकार के वैठक की जामदायक रीति है और साधारण रीति से इस में ४ से १४ मिनिट जगते हैं॥

जब जल वैठक की जावे तो पैरों को पृथक उच्चा जल के एक छोटे टब में रखना चाहिये। रोगी के ऊपर के बंग को कम्बल अथवा किसी और कपड़े में बचा रखना चाहिये धौर माथे पर ठगुड़े पानी का कपड़ा भिगो

> कर जगा रखना चाहिये॥ गर्भाशय, फलकोष, योनि और मुत्राशय की सुजन से जो पेड़ म पीडा होती है उस के जिये भी ऐसी जल वैठेक श्रति उपयोगी होती है। रज-स्नाव वा उस से प्रथम जो पीड़ा होती है वह भी इसके सेवन से मिट जाती है, जब रज-स्नाब में देर होती है, तो

उस के लिये भी इस का सेवन प्रति दिन दो वा तीन वेर करना उपकारी है। कुरुहे की पीड़ा भी इस से मिट जाती है।।

डब्स जल में वैठनः

उष्ण-जल-वैठक के पश्चात जो २ श्रवयव उष्ण जल में इवे रहे थे, उन को ठगडी गीली तैलिया से मल कर सूखे तौलिया से पोझ कर खूब सुखा लेना चाहिये॥

ठगडे जल को दस्ताने से रगड के मलना।

ठगुडे जल से रगड़ कर मलने के लिये एक वालटी वा वर्तन ठगुडे पानी का आवश्यक है। और रगड़ने का दस्ताने का कपड़ा वा तो मोटी खदड़ी तैलिया का वा अलपाका का दनना चाहिये, इस दस्ताने को हाथ में पहिन कर पानी में डुवोश्रो श्रौर दूसरे हाथ से रोगी का हाथ थांमे रहो, किर दस्ताने को निवोड़ डालो, फिर शीवता से रोगी के कन्धे से ऊंगली लो हाथ फेरो छौर फिर वैसे ही करो। तव फिर जोर २ ने जल्ही २ रगडना श्रारम्भ करो जैसा कि रोगी को अनुकूल हो। इस को दो तीन वेर करो.

तद मोटी तैलिया से शीव्रता पूर्वक मल कर सुखा हालो तद दूबरे हाथ को पेला ही करो, फिर क्वाती, उदर, टांगों को झौर पीठ को इसी प्रकार के करो, इस को करने में १२ से १४ मिनिट से श्रिधक न लगने पाते। इस सेवन का प्रमाव ज़ोर से मलने पर श्रवलम्बित है, पर यदि झांतों में पथरी पड़ी हो या मोतीकरा ज्वर हो तो उदर को न मलना।

वहुया ठगडी माजिश भति लामकारी होती है जब उच्ण सेकन से सेवन की जाय ॥

प्रति दिन में एक दो वा तीन वार गर्म जक से सेकन सेवन कर ठराडी मालिश रोगियों को नवीन जीवन दायक हो जाती है।

त्वचा के रोगों में फोड़े फुँसी जब शरीर पर निकलें तब किसी प्रकार का मलना उचित नहीं है।

वे जो ठएडे जल का सहन नहीं कर सकते श्रीर निर्वत श्रीर वृद्धों के लिये सहन योग्य उम्माता का अर्थात द० डिग्री की उम्माता का जल उपयोग करना चाहिये श्रीर धीरे २ प्रति दिन श्रीर ठएडा करते जाओ।

## योनी की पिचकारी

टीन अथवा नालीदार जरते से ढका हुआ लोहा को गोलाई में k इंच हो और प्रायः १० वा ११ इंच ऊंचा हो और ऐन्दी में पक छोटा छिद्र हो जिस में पक टोंटी लग सकती है लेकर वनाओ इस टोंटी में चार वा अधिक फ़िट की रवर की नली लगाओ और रवर की नली के छोर पर पक कांच की वा रवरकी नली लगाओ ॥ (देखो चित्र)

रोगी को स्नान टव में चित लिटा-श्रो, वा एक (योनी की पिचकारी का वर्तन) कुल्हे क नीचे रक्खों, नली कांच वा रवर की होनी श्रावश्यक है श्रोर इसमें चार पांच दिद्र हों श्रोर यह ६ इंच लम्बी हो, इस नली को योनी में घुसा दो श्रोर लटा नीचे श्रीर पीछे की श्रोर पोनी के नीचे के भाग श्रोर रखा। जिस में रानी रखते हैं ३ फ़िट कुल्हें से ऊंचा होना चाहिये॥

विचकः री

साधारण स्वच्छता के काम निमित्त पानी गर्म हो श्रर्थात् १०० F. डिश्री की उष्णता हो॥

पेड़ की पीड़ा को मिटाने के लिये पानी की उच्णता ११० F. से ११५ डिग्री लों होनी श्रावश्यक है श्रीर परिमाण में कम से कम ३, ४ सेर होना चाहिये॥

रज-स्राव को स्थापित करने के लिये कई सेर पानी १०३ F. डिप्री की उष्णाता का उपयोग करो। श्रीर इस सेवन को दो वा तीन वार दिन में करो॥

ठगुडे थ्यौर उप्ण जल में वारी २ से डुवकी देना।

हाथ वा पर के किसी रोग के लिये जैसे खुली चोट वा फोड़ा हो सब से उत्तम चिकित्सा यह है कि उस को बारी २ से उष्ण धौर ठयडा सेकन दिया जावे। एक बालटी में खूड उष्ण जल लो वा दूसरी वालटी में शीत जल। रोगी ध्रवयव को हाथ हो या पांव एक त्रण भर के लिये पहिले गर्म जल में डालो धौर तब निकाल कर एक वा दो सेकग्रड के लिये शीत जल में डालो इसी विभी से धाधे घगटे लों सेवन करो यह चिकित्सा यदि आधे २ घगटे लों दिन में तीन वार की जाय तो रोग के घाव वा खुली चोट को चंगा करने में ध्रद्धुत प्रभाव प्रगट करेगा। इस का प्रभाव बढ़ जायगा यदि हच्या जल के २०० भागों में एक भाग लाइसोल मिला लिया जाय॥

मोच और खरोच के निये नाइसोन रहित यही चिकित्सा सेवन से बहा नाभ होता है॥

## ''श्रनीमा" या पिचकारी।

श्रानीमा वा पिचकारी कोठा साफ़ करने के लिये उपयोग करते हैं, एक योनी की पिचकारी का वर्तन जेसा कि योनि स्वच्क् करने के विषय में बता चुके हैं श्रोर इस के साथ श्रानीमा का नल होना चाहिये यदि यह कांच की हो तो भला है। छोटे बच्चों के लिये नाली छोटी होनी चाहिये। पनीमा के लिये जो जले का उपयोग किया जावे खूब उबला हुशा हो। सब से उत्तम विधि चित वा करवट पर लेटे रहने की है॥

युवक के लिये साधारण स्वच्छता के निमित्त श्रनीमा दो वा तीन सेर होना चाहिये जो १०० F. डिप्री उष्णता का हो। जल को एनीमा के बर्तन में डाल दो श्रीर तब उस बर्तन को चारपाई से ३ फुट ऊंचा लटका दो। रवर की नली को चुटकी में द्याये रक्खों कि पानी इस से वह न सके कांच की नली के सिरे में थोड़ी सी वैसलीन वा स्वच्छ तेल जगाओं श्रीर नली को गुदा द्वारा श्रांतों में घुसा दो श्रोर इसे ऊपर श्रोर पीछे की श्रोर घुसाश्रो, नली को दो वा तीन इंच भीतर जाने दो, श्रव रवर की नली को चुटकी दवा कर पानी का वहना रोके रक्षों जव लों पीड़ा मिट न जाय श्रोर जव तक कि सब का सब पानी श्रांतों के भीतर प्रवेश न करे यदि थोड़ा जल खुट जाय तो चिन्ता न करो। टट्टी करने की इच्छा को रोको जब जल भीतर प्रवेश कर चुके तो हाथों से पेट को मल सकते हो ऐसा करने से जल श्रांत में ऊंचा चढ़ जाता है श्रोर श्रांत को उत्तमता से स्वच्छ करता है।



एक बालक को विचकारी देना।

सदा के ध्रजीर्ण के लिये या जब कई दिन लों प्रति दिन एनीमा लेना पड़े तो ७० से ५० F. डिप्री तक उच्ण जल का सेवन ज्यादा लाभकारी होता है। तेज उवर में थ्रोर निमोनिया वा शीत थ्रोर मोतीमरा के उवर में ७० F. डिप्री उच्णता का ऐनीमा कुक क्या भीतर रक्खा जावे तो जबर उतारने में थ्रात लाभकारी होता है। इस का सेवन प्रति ४ घर्यटे में कर सकते हैं

जव ज्वर तेज़ हो जैसे लाल ज्वर में पेनीमा =० से ६० F. डिग्री उच्चा होना चाहिये। ठराडा पेनीमा छोटे वच्चों को कभी न सेवन करो॥

जब दस्त का रोग चंगा न हो, खूब गर्म ११० से ११४ F. डिग्री उष्णता का दिया जा सकता है पर मोतीमता उबर में यह न करना चाहिये। इस उबर में ६० F. डिग्री उष्णता का पेनीमा टट्टी के पश्चात् वा दिन में कई बेर देना उचित है॥

## उष्ण जल की बातल वा थैली॥

पक रवर की थैली जिस में छणा जल भरा हुआ हो गर्मी को वहुत देर लों रोक सकती है इस लिये उस को भीगे फ़लालेन के टुकड़े से लपेट कर सेवन का उपयोग कर सकते हैं, साधारण रीति पर तर गर्मी सूखी गर्मी की प्रपेता अधिक लाभदायक होती है, किट पीड़ा, दांत पीड़ा वा रज-स्नाव की पीड़ा वा आमाशय की पीड़ा के लिये उन्ण चल की थैली छाति आवश्यक होती है ॥

हवलते जल से थैली को तिहाई भाग भर दो, तब थली के ऊपर के भाग को दवा कर उस में से वायु और भाप निकाल दो, तब उस के ढकने को पेंच से कस दो कि जल न गिरे, जब पैर पर लगाओ तो थैली को एक फ़लालेन के टुकड़े से लपेटो। यदि रोगी अचेत हो, तो अति सावधानी करो कि वद कहीं जल न जाय॥

# वर्फ़ रहित ठगडी गद्दी बनाने फी रीति।

इस श्रध्याय में ठगुड़ी गद्दी लगाने का वर्गन वहुत वार हुआ है। वहुत स्थानों में वर्फ़ तो क्या ठगुड़ा पानी प्राप्त करना श्रसम्भव होता हैं ऐसे दशा में यूं करना चाहिये, पक पतले कपड़े या तैलिया को पानी में भिगो कर विना निचोड़े दोनों छोरों से पकड़ कर खुले कपड़े को वायु में हिलाना उचित है, इस रीति से कपड़े को दस या वीस बेर जोर से हिलाने से कपड़ा विलक्षल ठगुड़ा हो जायगा॥

सूचना: "स्पंजिंग"—एक टुकड़े वादल से वा कपड़े के टुकड़े से वा खाली नंगे हाथ को पानी में भिगो कर शरीर में फेरना स्पंज कहलाता है इस का मुख्य लाभ जल से है ध्रिति थोड़े मलने की श्रावश्यकता है॥

सदा गर्म वा शीत जल जिस में नमक वा सोडा वा सिरका

है। ठगुड़े दस्ताने से शरीर के भागों को जिस प्रकार से मलना वताया गया है उसी रीति से शरीर के भागों को स्नान करो (पृष्ट १०६)॥

ज्वर उतारने के लिये ठग्डा जल लो श्रौर एक बादल के टुकड़े वा कपड़े के टुकड़े का उपयोग करो इस को इस कारण निचोड़ते हैं कि जल न टपके श्रौर श्रिष्ठिक समय लगता है इस को श्रंग पर ऊपर नीचे फेरते समय कि वह श्रंग ठग्डा लगने लगे प्रत्येक भाग हल्की रीति से मले विना खुलाया जाता है। जूड़ी जहां हो तो ऐसे एक ज्वर में उष्ण जल का ठीक जल की रीति पर उपयोग करो। जब हल्के नमकीन जल वा सोडा को वा सिरके श्रौर नमक को वा मिद्रा के सत को वा बीचहेज़ल को पानी में डाल के उपयोग करना उचित है।

नमकीन "स्पंज"—करने के लिये जल को यूं दनाष्ट्रों कि ४ श्रोंस साधारण नमक को एक कटोरे वा चिलमची भर जल में जो कुनकुना वा शीत हो घोलो। यह हल्की चिकित्सा है श्रोर श्रशक्त श्रोर निर्वल मनुर्प्यों को देने में लाभदायक है।

खारी ''स्पंज"—के जिये दो श्रोंस सोडियम वाई-कारवोनेट (पकाने का सोडा) को एक चिलमची भर शीत जल में डालो। खुजली श्रोर द्दोड़ों में जाभदायक होता है श्रोर इसे केवल रोगी भाग पर लगाश्रो॥

सिरके और पानी का मलना—रात के समय जब जय रोग में पसीना ध्राता है तो उसे वन्द करने में जाभदायक है। ध्राधा सेर बनाध्रो उस में समान भाग सिरका धीर पानी का रक्खो धीर एक वा दो चम्मच साधारण नमक के डालो। उन भागों में विशेष कर उपयोग करो जिन में ध्रिषक पसीना निकलता है॥

सुरासार का मलना—यह पसीने के निकलने को समाप्त करने में वा रात को शान्त करने के लिये अति उपयोग में आता है गीले हाथ से मलने वा ठगड़े दस्ताने से रगड़ने के स्थान में इस का उपयोग हो सकता है यद्यपि ठगड़े दस्ताने से रगड़ने की अपेक्षा यह कम लाभदायक है समान भाग जल और अन्न की मदिरा का सत उपयोग करो लकड़ी द्वारा बना हुआ सुरा-सार विष है जब त्वचा पर लगाया जाता है, इस लिये इसे कभी उपयोग न करो॥

"विच हेज़ल"—का मलना वैसा ही लामकारी हैं जैसे दोनों मदिराओं का एक सा प्रभाव है। इसे निरा मलना चाहिये॥

#### भाष्याय २१।

# कृमि द्वारा रोग होता है।

मनुष्य के अति घोर शत्रु रोग कृमि है। ये अति ही सुन्म होते हैं। यदि ऐसा समचार मिले कि किसी गांव में एक मांसाहरी शेर है तो इस गांव के निवासी ष्राति भय भीत हो जायंगे, व जिन के पास बन्दक वा

तलवार होगी उस जन्त को मारने के लिये गांव के बाहर ष्ट्रावेंगे। वरन् वे जिन कं पास सामना करने के लिये कोई शस्त्र नहीं है श्रपने २ घरों को भाग जायेंगे थीर ्रहार मृन्द लेंगे। परन्त प्रत्येक गांव में सहस्रों श्रीर जालों मनुष्य के पेसे शत्र हैं जो मांसाहारी शेर की श्रपेता श्रधिक हानिकारक है. शेर केवल दो ध्रथवा तीन मनुष्यों को मार कर भाग जायगा परन्तु ये दूसरे शत्र तो प्रत्येक गांव में वर्षों वर्ष रहते हैं श्रोर १०० में से ६५ वा सेकंड़े पीछे ६५ मृत्य इन्हीं के द्वारा होती हैं। ये शत्रु जिन की चर्चा इई है रीग कृमि है।



खुर्दबीन का उपयोग

रोग कृमि क्या है।

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में रोग कृमि की चर्चा हुई है इन रोग कृमि को माइकरो श्रोर गेनिज़म, श्रदश्य कृमि भी कहते हैं कि ख़ुद्वीन के ( ११४ )

उपयोग रहित घ्रदृश्य हैं। वहुत से छोटे २ जीव जन्तु घ्रौर छोटे छोते पौधे भी हैं जो नेत्र दृश्य हैं, जैसे छोटा सरसों का दाना कितना छोटा । पीपल के वृत्त से जो तालाव के किनारे लगा है। वह पिरुष्ट्र जो ६ फ़िट लम्ले मनुष्य को दिक्र करती है उस मनुष्य से कहीं छोटी हैं। इसी प्रकार से छोते २ पौधे हैं घ्रौर छोटे २ जन्तु हैं घ्रौर वे पीपल के वृत्त को जो वड़ा है पीड़ पहुंचाता है जैसे पिरुस्ट्र ६ फ़िट लम्बे मनुष्य को पीड़ा करता है। ये रो छिम घ्रति छोटे जन्तु घ्रौर सूदम पौधे के वर्ग के हैं, इन में से कई इतं सूदम हैं कि यदि १००० एकत्र करें तो राई के दाने से बड़े न होंगे, इन में से कई राज सूदम हैं कि यदि १००० एकत्र करें तो राई के दाने से बड़े न होंगे, इन में से कई राज सूदम हैं। इन में कई लम्बाकार हैं, कई गोलाकार हैं।

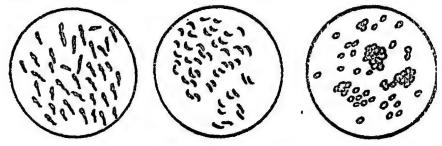

रोग कृमि श्वति वहे करने पर।

रोग कृमि की घ्रधिक वृद्धि होती है। जब एक वीज वोते हैं तो कई
महीने लगते हैं उसे उगने वढ़ने घोर दूसरे वीज उत्पन्न करने में, परन्तु
एक रोग कृमि, यदि उष्ण स्थान में हो, तो ३० मिनिट में विभाग हो के दो
पूरे बढ़े रोग कृमि हो जायेंगे घोर किर ३० मिनट में वे दो रोग कृमि
विभाग कर के चार पूरे बड़े रोग कृमि होंगे छोर धूं घ्राधे वग्रेट में ५ पूरे
यहे रोग कृमि हो जायेंगे। यदि इस प्रकार से उन की वृद्धि होती रहे तो
एक कृमि १० घगटों में १० जाख कृमिधों का घराना उत्पन्न कर लेगा।

किसी उष्ण भौर थोड़ी नमें स्थान में रोग कृमि उत्पन्न करने होंगे। उष्ण, गीला भौर भंधेरा स्थान इन कृमिओं की वृद्धि के लिये अति अनुकृत है। प्राय: सव पौधे और जीवों को उत्तमता से बढ़ने के लिये सूर्य्य ज्योति की आवश्यकता है। पर ये रोग कृमि तीत्त्ण सूर्य्य ज्योति द्वारा मर जाते हैं, ये रोग कृमि पेसे स्थान में जहां साग पात वा मांस आदि सड़ा गला हो वृद्धिपूर्वक बढ़ते हैं, साधारण नियम तो यह इ कि स्वच्छ और प्रकाशवान स्थान में रोग कृमि अति थोड़े होंगे॥

इस कारण कि ये रोग छिम श्रात स्हम, भार में हटके श्रीर श्रत्यंत शीव्रता से वृद्धि करते हैं, इस कारण से चहुं श्रीर फैले रहते हैं, कठिनाइ से कोई इस प्रकार का स्थान होगा जहां पर ये उपस्थित न हों, ये हमारे मुंह नाक श्रीर त्वचा पर हैं, वे भोजन में जो हम खाते हैं श्रीर जल-पान जो हम करते हैं उस में हैं, वह हमारी घरकी भूमि, भीतों श्रीर श्रांगनों की धूलि में, जल के तालाबों में, कुश्रों में श्रीर नदी में श्रीर वायु में जिस का उपचार श्वास द्वारा होता है। ये केवल ऊंचे पहाड़ों की वायु में श्रीर श्रित गहरे कुएं में जिन में श्रपने श्राप जन निकला करता है नहीं होतें हैं। जहां पर मनुष्य संख्या श्रित घनी है वहां पर ये श्रत्यंत वृद्धि पूर्वक पाये जाते हैं॥

परन्तु सब कृमि हानिकारक नहीं होते परन्तु श्रधिक तर हानिकारक होते हैं सो सब से उत्तम उपाय यह है कि सब कृमिश्रों से बचने का उपाय करो॥

# कृमि द्वारा रोग कैसे होते हैं।

कृमि ये रोग जैसे हैज़ा, चेचक, मोती क्तिरा, लाल ज्वर, तपेदिक़, डिप्थेरिया, ताऊन, महामरी, गर्मी का रोग, फोइं, प्रमेह इत्यादि उत्पन्न करतु हैं इस प्रकार से कई पौधे हैं जो महुवा के पेड़ और विषती पेवी के वृत्त (भिजवा का वृत्त) विष बाहर देते हैं भौर जो कोई इन वृत्तों के सम्बन्ध में झाता है उस को भी यह विष लग जाता है भौर ज्वर और फोड़े निकल भाते हैं। जैसे भिजावा का वृत्त विषती है वैसे ही जब ये कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं तो भिजावा के समान विष पैदा करते हैं, सो इस विष से ज्वर आने लगता है, सिर पीड़ा होती है, पोड़ा होती है भौर दस्त आने लगते इत्यादि ये रोग हैं जो हम को पीड़ित करते हैं॥

# रोग कृमि कहां से घाते हैं।

ये रोग कृमि जिन से रोग उत्पन्न होता है हमारे श्ररीर में उत्पन्न नहीं होते वरन् वाहर से प्रवेश करते हैं। वे रोगियों से वा रोगी-जन्तुओं से ध्राते हैं। जैसे एक मनुष्य जिस को हैजे का रोग है, उस के शरीर में हैज़े के रोग के कृमि हैं, जब कभी यह मनुष्य वर्तन या खाने के वर्तन का उपयोग करता है तो कुछ रोग कृमि उस के हाथ ध्रौर मुंह से वर्तन में ध्रा जाते हैं। सो यदि उस वर्तन को उवजते हुए पानी में धोये विना जो कोई उस का उपयोग करे तो वह निश्चयपूर्वक कई हैजे के रोग-कृमि

निगल जायगा और ये रोग कृति उस के महास्रोत में वृद्धि करेंगे और योड़े काल में इतना विष उत्पन्न करे लेंगे कि उसे ज्यर और वस्त आने लगेंगे और दूसरे चिन्ह हैं ले के भी अगढ़ होंगे। दूसरी रीति जिस से हैं ले के रोग कृति लग सकते हैं उस के दस्तद्वारा। है ले के रोगी के दस्त है ले के रोग कृति से परि प्रित रहते हैं, यदि वह मल-सूत्र, तालाह, नदी या किसी कूप के निकट फॅक दी जाय, तो रोग कृति वहां अति वृद्धि करेंगे। और इस मल मूत्र फॅके हुये स्थान के निकट का पानी जो लोक उपयोग करेंगे तो अवश्य उन के शरीर में कुछ कृति अवेश हो कर तुरन्त उन के अन्ननल में पहुंच कर अल्प काल में उन को भी है ले के रोग में अस्त कर हैंगे।

जित मनुष्यों को तपेदिक का रोग है उन के यूक में रोग-कृति कालों लाल उपस्थित हैं जब यह मनुष्य किसी मूमिया फर्श पर यूकता है तो वह यूक सुल कर मिट्टी में मिल जाता है। यह पूलि बायु में मिल जाती है, घोर जो लोग इस बायु में श्वास लेते हैं, ध्रपने श्वास में इन तपेदिक के रोग कृमि भी लेते हैं। यदि वह मनुष्य जिस के श्वास द्वारा ये रोग कृमि ग्ररीर में प्रविष्ट हुए हुए पुष्ट नहीं है, तो ये रोग कृमि उस में शोव वृद्धि करेंगे घोर उस के फेफ़ड़ों का तपेदिक होगा। इन दो उदाहर खों द्वारा विदित हो जायगा कि रोग-कृमि कहां से घाते हैं।

इस के साथ यह भी बता देना बिचत है, कि कई रोग ऐसे हैं जो मतुष्यों को पशु द्वारा लग जाते हैं। कँसे पागल कुत्ते के काटने से हड़क रोग हो जाता है, चूहे से ताऊन घोर सुधर से टिकैनोसिस प्रधीत सुघर का मांस लाने से एक रोग, घोर गो, वकरों घोर मेड़ के मांस लाने से तपेदिक हो जाता है। लाचा के कई रोग, जैसे दाद, कुत्ते वा विल्ली से सग जाते हैं।

# केंसे रोग-कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं।

रोग-कृति के श्रीर में प्रवेश करने के तीन हारा हैं, मुंह, नाक और लवा का चोट खाया हुआ भाग, रोग-कृति भोजन और पानी हारा मुंह से प्रवेश करते हैं। जब मैं को हाथों से भोजन खाते और पालक श्रपनी वंगिलयां मुंह में डालते हैं वा कोई पैसा वा रुपया मुंह में डालते हैं, तो इन से रोग-कृति प्रवेश करते हैं। रोग-कृति नाक हरा श्रीर में यूं प्रवेश

करते हैं कि वे उस धूजि में जो हमारी श्वास लेने वाली वायु है मिले हुए होते हैं ॥

शरीर की त्वचा जब कहीं से कटी नहीं है तो रोग कृमि को भीतर प्रवेश करने नहीं देती, परन्तु यदि कहीं से कट जाय तो जैसे वर्ष श्रृतु का जल यदि घर पर से खपरेल उठा लें तो घर में थ्रा जायगा वैसे ही ये प्रवेश करते हैं। यदि कोई श्रकस्मात् घटना द्वारा छुरी से त्वचा कट लाय वा कुचल जावे वा एक कांटा वा सुई घुस जाय तो छोटा या बड़ा घाव त्वचा पर हो जाता है, श्रीर इस कारण कि छुरी श्रीर लकड़ी में बहुआ रोग कृमि होते हैं तो यह निकल कर प्रवेश कर लेते हैं। यहां पर इन की वृद्धि होती है श्रीर घाष फूल जाता श्रीर लाल हो जाता है। एक वा दो दिन में उस में पीप पड़ जाता है। यह इस कारण हुश्रा कि कटे हुए भाग में रोग कृमि घुस गये॥

पक और विधि इन रोग-कृमि के त्वच में प्रवेश करने की है। वह मन्द्रइ, पिस्स, खटमल जूप, किलनी, इत्यादि के काटने द्वारा है। जब ये कोई किसी को काटते हैं तो ज़रा सा रक चूसते हैं, यदि वह मनुष्य जिसे इन्हों ने काटा मलेरिया, ज्वर थौर टेकस अर्थात् जो र-३ सप्ताह तक ज्वर रहता है उस से रोगी हों, तो यह कीड़े रक चूसते समय इस रोग कृमि को भी ले लेते हैं थौर पीछे जब ये कीड़े एक आरोग्य मनुष्य को काटेंगे तो कुछ रोग कृमि जो रोगी को काटते समय लाये थे इस निरोग मनुष्य में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से कई हानिकारक वा नाशक रोग दूसरों को लग जाते हैं॥

हम किस प्रकार से रोग कृमि से श्रपने को रित्तत रक्खें।

यह जान कर कि रोग कृमि कहां से आते हैं और किन २ दशाओं में ये आति शीच वृद्धि करते और फैजते हैं। और वह कि हमारे शरीर में ये कैसे प्रवेश करते हैं, अब हम इस पर ज्यान देंगे कि उन की हानि के हम किल उपायों द्वारा रितत रह सकते हैं॥

इस कारण कि सकत रोग कृमि रोगियों से निकलते हैं, सो ध्रित ध्राकश्यक यह है कि हन कृमियों को ज्योंही वे शरीर से पृथक हों, नाश कर दें ऐसा करने से ये ध्रन्य, लोगों के उपयोगी वर्तनों वा भोजन ध्रौर जल पान में प्रवेश न कर सकेंगे। जब कभी किसी को हैज़ा, मोतीकरा, महामरी वा डिपथेरिया हो तो ऐसे रोगी को एक एकान्त कोठरी में रखना चाहिंगे, इन रोगों में रोगी को यदि कोई एकान्त अस्पताल घा रोगों का अस्पताल निकट हो तो लेजाओं चरन जहां कहीं रोगी हो उसे एक एकान्त कोठरी में अवश्य होना चाहिंगे और केवल वे जो उस की सेवा करते हैं, कोई और कोठरी में न जाय, जो वर्तन यदि रोगी के उपयोग में आये उसी कोठरी मैं रखने चाहिंगे, और प्रत्येक उपयोग पश्चात उवलते पानी में धोने चाहिंगे, दाई को उचित है कि परिश्र से प्रत्येक समय अपने हाथ धोवे और अपना भोजन कदापि रोगी के कमरे में न खावे॥ दें

रोगी का मल-मूत्र स्वच्छ करनेवाली छोपिध में मिलाये रहित फिकवाना न चाहिये (इस की विधि के लिये ४७ वां छाष्याय देखों) रोगी के थूक छोर नाक के मल में भी ये रोग-कृमि होते हैं, इस लिये रोगी को उचित है कि काराज़ के दुकड़ों में थूके छोर नाक पोंके। तव ये काराज़ जला देना चाहिये॥

रोग-कृमि को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिये उचित है कि किसी प्रकार का दूषिन भोजन न खाने नहानियों, तालानों, थ्रौर बहुत से हुओं का जल भी विषेले कृमिथ्रों से पूर्ण होता है, इस कारण पेसे जल को पीने से पूर्व खूब उवाल लेना उचित है। यदि फल को यृज्ञ से स्वयं एकत्र किया हो तो उसे खाने के पूर्व सुलसा लेना थ्रौर झील लेना चाहिये॥

श्रपने शरीर की त्वचा को चोट से धौर काटने से रितत रखो, यिद चोट लग जाव तो टिक्चर धाईडीन तुरन्त लगा लो। खटमल धौर जूंप काटने से रितत रहने के लिमे पलंग धौर कपड़ों को वार २ धुलवा कर स्वच्छ रक्खों, जहां कहीं मच्छड़ हों उन के काटने से रितत रहने के लिये मच्छड़-इनी का उपयोग करो॥

सम्पूर्ण चेतनाओं के पश्चात् मी प्रवश्य कभी न कभी शरीर में रोग कृमि प्रवेश कर ही लंगे। परन्तु हमारे सर्व झानी पिता की कृपा से यदि ये रोग-कृमि बहुत विषेले वा प्रसक्य न हों तो शरीर स्वयं उन को नाश कर सकता है। इस रोग पर विजय पाने और विषद्दारे कीड़ो को नाश करने की शक्तो रक्त में रक्खां है। यदि मनुष्य को हितकारी भोजन न मिले वा पेसी वायु में श्वास ले जो स्वच्छ नहीं है यदि वह इतना प्रारक्षम करे कि सदैव यकित हो जाय या यदि वह दाक वा तम्बाक् पिया करे। या यदि वह अति स्त्री-प्रसंग करे तो रोग पर विजय न पावे और रोग-कृमि को नाश करने की शक्ति रक्त में से जाती रहती है। इस कारण रोग-कृमि के प्रभाव से रिव्रंत रहने के लिये यह प्रत्यावश्यक है कि हम पौष्टिक भोजन खावें, स्वच्छ वायु में खांस लें, प्रति रात्रि खात या प्राट घर्यटे सोया करें। तम्याकू व मिष्रा का नाम मात्र भी उपयोग न करें धौर सदावार पूर्वक जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से शरीर शक्तिवान धौर उत्तिति हो जायगा धौर यदि कभी कोई रोग-कृमि शरीर में प्रवेश श्मी कर जाएं तो शरीर का रक्त उन को नाश कर देगा॥



# सौ वर्ष तक कैसे जी सकते हैं।

पक प्राचीन ऋषि का कथन है, "मनुष्य मरता नहीं वह अपने को आपही मारता है"। यह कथन बहुतों के विषय में सत्य है। यद्यपि यह सत्य है कि लब जीवधारी कभी न कभी अवश्य मरेंगे तो भी स्वामाविक जीवन के अन्त जों वहुत कम जीते हैं। उन सभों की आयु जो पश्चिमी देशों में मरते हैं औसत जगा कर यह विदित हुआ हैं कि उन की औसत आयु रे० और ४० वर्ष की है जप कि पशिया के वहुन से देशों की औसत आयु केवज २५ वर्ष है। रसायन शास्त्र जाननेवाले मनुष्य की औसत आयु रे०० वर्ष की बताते हैं। इस से यह प्रत्यक्त है कि बहुत से लोग अपने जीवन का तिहाई भाग भी नहीं जीते हैं, सो यूं कह सकते हैं कि लोग अपने को अधारत है। वहीं तो वे १०० वर्ष वा उसे भी अधिक जाते॥

प्रत्येक जाति के ग्रन्थों में ऐसे मनुष्यों का वर्गान है जो बड़ी भ्रायु लों जीवित रहे कोई कोई सौ (१००) वर्ष से अधिक जीवित रहे परन्तु इस समत्त सौ वर्ष व उस से अधिक आयु वालों के विषय में यह बात प्रत्यन्त है कि उन्हों ने वालकपन ही से अपने स्वास्थ्य की रत्ना की थी॥

मनुष्य आयु की तुलना एक क्ययों की पूंजी से जो वैंक घरमें जमा हो, की जा सकती है। थिद वह मनुष्य किस ने क्यया जमा किया है कम ब्यय करे तो वैंक घर से उसे रुपया नहीं निकालना पड़ेगा, परन्तु यिद वह अधिक व्यय करेगा और थोड़ा रुपया आज निकालता है और थोड़ा कल तो उस का रुपया शीघ्र समाप्त हो जायगा, और वह निर्धन बन जायगा, इसी प्रकारसे हमारा स्वास्थ्य वैंक घर की पूंजी के तुल्य है, यिद उस की रक्ता की जाय तो वह केवल घटेगी ही नहीं वरन् निस्सन्देह वढ़ जायगी। शरीर के कोई से भी भाग की रक्ता न करने से वह विगड़ जाता है भीर यह उस के समान है कि वैंक घर से कुछ पूंजी निकाल की जाय, यिद कुछ स्वास्थ्य आज विगड़ा है और कुछ कला तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रविश्व की नए हो जायगा, तुम रोगी हो जाओंगे और रोगी मनुष्य एक निर्धन मनुष्य है॥

(१२२)

युवा-वस्था में प्राय: सव जोग स्वस्थ्य और शरीर में हुए पुष्ट होते हैं, परन्तु जब वे पेसे कार्य्य जिन से स्वास्थ्य खराव हो, करने से रोके जाते हैं तो वे ठड़ा करते और जहते हैं "में तो अभी युवा और विजिष्ट हूं ऐसा करने से मुक्ते कुछ हानि न होगी"। ईश्वर ने जो संसार का अध्यत्त है एक नियम रचा है जो प्रत्येक पुरुष स्त्री के कार्यों पर लागू है, उस ने कहा है कि "मनुष्य जो कुछ वोता है सो ही काटेगा" यदि एक मनुष्य गेहूं वोता है तो उसे गेहूं की फ़सल मिलेगी, यदि वह दाल वोता है तो दाल की फ़सल प्राप्त करेगा। वह युवा जो दुराचार का अभ्यास डालता है अपने शरीर में रोग के वीज वाता है और यह विलक्कज प्रमाणित वात है कि वह कभी न कभी रोग की फ़सल काटेगा। १४, १६, १६, और १७ अध्यायों में हम यह वर्णन कर चुके हैं कि अधिक सहवास करने से और वीर्य के दुरुपयोग से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन से आयु कम हो जाती है, और ऐसा अभ्यास डालनेवाली वस्तुओं के उपयोग से, जैसे अफ़ीम और तम्वाक्, रोग का बीज वोया जाथा है; और इस प्रकार से जीवन की श्रावधी कम हो जाती है॥

वहुत से इस पुश्तक के पढ़नेवालों की युवावस्था बीत गई होगी,
धौर वे कदाचित रोग यस्त हों, वे ध्रवश्य पूछेंगे, "इस कारण कि मैं
स्वास्थ्य नियमानुसार गत वर्षों में न चल कर स्वास्थ्य खो वैठा हूं सो फ्या
मेरे लिये भी कुछ उपाय है जिस से में सौ वर्ष तक जी सकूं?" यह तो
इस पर अवलम्बित होगा कि कहां तक शरीर का विगाड़ हो खुका है।
परन्तु कोई भी पेसा नहीं है जो ध्रपनी थ्रायु न बढ़ा सके, यदि वह उन
दुर्व्यसनों को त्याग दे जो जीवन को नाश करते हैं थ्रौर वे कार्य्य करे जिन
के द्वारा जीवन बढ़े। पेसे भनुष्यों के कई उदाहरण हैं जो कि ४० वर्ष या
धौर अधिक थ्रायु के थे थ्रौर जिन के शरीर निर्वल थ्रौर रोग-प्रस्त थे,
धौर जिन्हों ने थ्रपने जीवन के ध्रभ्यासों को त्याग दिया थ्रौर ७४ वा ५०
वर्ष की थ्रायु तक जीवित रहे।

१०० वर्ष की श्रायु तक जीने के लिये मतुष्य की संयमी होना भावश्यक है।

संयमी होना दीर्घायु के जिये अत्यावश्यक है। उन पुरुष स्त्रियों का जीवन जो सौ वर्ष जीवित रहे सब प्रकार की वहुतायत से परे था, वे भोजन और पीने में संयमी थे, संयम द्वारा ही कामेच्छा और भोजन का प्रवोध होता है। कोध, डाह, शत्रुता के विचारों का हानिकारक

प्रभाव जीवन पर होता है और इन से जीवन श्रिधक हो जाता है। द्यालुता के विचार और मन की सन्तुएता द्वारा जीवन वढ़ता है। वह श्रिधक जीता है जिस के विचार और कार्य उस सर्व-ज्ञानी के प्रति जो संसार के ऊपर प्रमुता करता है श्रीर समस्त जीवन का मूज है प्रेम-मय होते हैं। इस प्रकार से वे श्रिपने जीवन को वढ़ा सक्ते हैं॥

वे लोग जो वहुत वर्ष तक जीते हैं श्रित लाधारण रीति से जीवन ज्यतीत करते हैं। श्रमेरिका में एक स्त्री से जो १०० वर्ष से श्रधिक जी, जव पूछा गया कि तुम क्या खाती हो? तो उस ने उत्तर दिया "मक्के की रोटो श्रौर श्रालू मेरा भोजन है"। सीरिया देश का एक मनुष्य जो ११३ वर्ष की श्रायु तक पहुंचा मुख्य कर रोटी श्रौर श्रंजीर पर जीवन निर्वाह करता या श्रौर केवल पानी श्रौर दूध पीता था॥

कोई २ लोगों का यह विचार है कि जब वे घुद्धावस्था के होते हैं तो हन को छाधिक मांस और मांदरा और स्वादिए भोजन की छावश्यकता है। यह एक बड़ी भूल है, क्योंकि इन भोजनों द्वारा न केवल पाचन-शक्ति ही न नाश हीती है वरन् ये छाधिक विषेते पदार्थ को शरीर में त्यागते हैं और इन के विषेते पदार्थों से जीवन छल्प होता है॥

## भोजन धौर प्यायाम।

मोजन जो चृद्धावस्था के लोगों के अनुकूल हैं ये हैं: चांवल, नर्म उवले अगड़े, और रोटी जो दूसरी वार सेंक कर कुरकुरी वनाई गई है। यदि दांत निर्वल हों तो गर्म जल में डाल कर इस को नर्म कर लो, फल भी समय २ पर खाओ। जव पक्के फल उचित दशा पर मिलें तो उन्हें खाओ। उवाल कर वा भूनं कर फल खाना उत्तम है। केक और पकवान नहीं खाने चाहिये॥

दीर्घायु के जिये प्रति दिन व्यायाम करना उचित है, शरीर एक कल के समान है और यदि एक कल को उपयोग में न जाश्रो तो ज़ंग जग जायगा और प्रत्येक मनुष्य यह बात जानता है कि ज़ंग वाजी कज शीव्र ही टूट आयगी, यदि व्यायाम न करो तो शरीर कड़ा हो जाता है, और तब चज फिर भी नहीं सकते। कई प्रसिद्ध मनुष्यों ने जो चिरकाज तक जीवित रहे अपने, सम्पूर्ण जीवन का नियम बनाया थां कि प्रति दिन व्यायाम करें और जब वृद्ध भी हों गये तो ताज़ी वायु में प्रति दिन शूथने जाते थे॥

शरीर के समान मस्तिष्क को भी व्यायाम करना आवश्यक है। यदि वृद्धावस्था के लोग ऐसा करेंगे तो जैसे कई बुड्डे हो जाते हैं वे वचों के माई सिटया न जायेंगे॥

श्रपने को शीत श्रौर भीगने से रित्तत रक्खो।

प्रत्येक वृद्ध को आवश्यक है कि भीगने और सदी से अपने को रित्तत रक्खे। शीत ऋतु में वृद्ध मनुष्यों को युवकों की अपेता अधिक गर्भ कपहें की आवश्यकता होती है क्योंकि युवावस्था की अपेता वृद्धावस्था वालों को सदीं शीघ्र लग जाती है। वृद्धावस्था वाले समय समय पर स्नान परवात् यदि त्वचा को शीघ्रता से स्खे तौलिया से मलें तो सदीं लगने से रित्तत रहें॥



# दीघायु के नियम।

एक अंग्रेज़ लेखक जो आत्यन्त दीर्घ सेकर मरे, निम्न लिखित नियम वताते हैं, जिन को पालन करने से महण्य दीर्घा प्रप्राप्त कर सकता है :--

१. प्रति दिन कम से कम = घग्टे सीया करा॥

२. देख जो कि तुम्हार सोने के कमरे की खिड़कियां सदेव खुली रहें, ताकि यथोकित ताज़ी वायु था खरें ॥

३. प्रति दिन ऐसे जल में स्नान करो जिस की उप्णाता शरीर की उप्णाता के समान हो धौर स्नान पश्चात् जब तक शरीर सूख न जाय खूव मला करो॥

थे. यांसाहार कम करा और अचेत रही कि खुव गला हुआ हो ॥

४. सावधान रही कि मैला जल कभी न पियो॥

अमेरिका के रमायन शास्त्र वालों ने जिन में कोई २ उस देश के सब से उत्तम रसायन शास्त्र के ज्ञानी हैं नीचे लिखे नियम बताए हैं। जिन से स्वास्थ्य की रचा हो सकती है और चिरकाल तक महुप्य जी सकता है।

- १. वे कमरे जिन में तुम वास करते हो, सचेत रहो कि उन में यथोचित वायु का प्रचार रहे॥
- २. खुजी हवा में धापना काम हूंढो श्रीर मन भी खुली घायु में यहलाश्री॥
  - ३. हजां तक वन पड़े वाहर सीया करो॥
  - ४. गहरी श्वास लिया करो॥
  - ५. प्रधिक भोजन न खाया करो॥
  - ६. मांस प्योग मसालेदार भोजन कम खाया करो॥
  - ७. भोजन धीरे घीरे और ख़ूव चवा कर खाया करो॥
  - प्रति दिन कोटा स्वच्छ हो ग्रथित टट्टी प्रति दिन हुन्ना करे॥
  - ६. बैठने, खड़े, खोर चलते लमय सीधे तने रहो।।
  - १०. दांत मस्डें भीर जीम को प्रति दिन दतौन से या क्ची से विस कर स्वच्छ रफ्छो॥
    - ११. विप'या, रोगुकृमि को शरीर में प्रवेश न करने दो॥
  - १२. अधिक परिश्रम न करो, जब धिकत हो तो विश्राम कर जो, अपनी ग्रावश्यकता के श्रवसार ७ से न घराटे सोया करो॥
    - १३. कोध और चिन्ता दूर रफ्खो, शांत भाव से रहो॥

स्चना—यदि यह भजा है कि मांसाहार कम खाया जाय जैसा कि रसायन शाख वाले चताते हैं, हमारा मत है कि मांसाहार विजक्जि भी न करना उत्तम है॥

#### ग्रध्याय २३।

# गर्भावस्था श्रीर प्रसव की दशाएं।

मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में विश्वारुनीय इतिहास जी हमें मिला है। इस धर्म शास्त्र की प्रथम प्रथम पुरुतक 'उत्पत्ति की पुरुतक' में मिला है। उस में यूं लिखा है ''फिर पर मेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनावें और वह समुद्र की महिलियों और आकाश के पित्तयों, और पशुओं सौर लारी पृथवी पर रेंगने वाले कीड़ों पर अधिकार रक्खें। सो पर मेश्वर ने प्रमुख्य को अपने स्वरूप के अनुसार सजा, अपने ही स्वरूप के अनुसार पर मेश्वर ने उस को सजा, नर और नारी कर के उस ने मनुष्यों को सुजा......यहोवा वा पर मेश्वर ने आदम को भूमि की मही से रचा और उस के नथनों में जीवनयुक्त श्वास फूंक दिया इसी रीति आदम जीता प्राणी हुआ''

हम सर्वाच में यह वर्णन पाते हैं कि प्रत्येक पीधे और प्रामीन पशु को शिक्त मिली कि अपनी जाति को उत्पन्न करे और फले फूले। मनुष्य को स्वजनहार ने कहा "फूलो फलो और पृथवी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो"। स्वजन कर्ता लम्पूर्ण पृथवी को मनुष्यों से परिपूर्ण रच सकता था पर उस ने दो को स्वजा, पुरुष और स्त्री, इन को इस ने स्जा। परन्तु उस को संशय आया कि यह जननेन्द्रिय शक्ति को केवल अपनी कामामिलाषाओं को पूर्ण करने के अवयव न समम्में, परन्तु वे इन को आदर्शीय अवयव सममें, मानो कि वे इंश्वरत्व से कुछ २ सम्बन्ध रखते हैं॥

### गर्भावस्थाः

चौद्हवें श्रध्याय में यह बताया गया है कि विवाह के पश्चात् श्रधिक सहवास न करना चाहिये। यद्यपि पति श्रौर पत्नी में सहवास होना उचित है तिस पर भी नियम श्रौर बुद्धोश्र सुसार इन कामामिलाषाश्रों का बन्धेज करना उचित है। कामाभिलाषाश्रों को श्रपने श्रधिकार में रखने की भूख श्रौर प्यास से तुलना कर सकते है। भूख श्रौर प्यास दोनों स्वाभाविक घटनाएं हैं और इन की नियमानुसार पूरी करना धावश्यक है, परम्तु प्रत्येक की यह खबश्य विदित है कि परिमाण से अधिक खाना व पीना, कि खाऊ धौर शरावी हो जाना, ध्रनुचित है। इसी प्रकार से मनुष्य के लिये केवल इस कारण कि यदि वह चाहे तो विपयभोग कर सका है, परिमाण से परे सहवास करना ध्रनुचित है ध्रौर ध्रक्षानपन है, क्योंकि वह विषयी हो जायगा॥

जल्दी २ गर्भ रहने से जो वच्चे उत्पन्न होते है वे निर्वल श्रौर श्रशक्त होते हैं। जल्दी २ वही उत्पन्न होने से माता के स्वास्थ्य में वाधा होती है सो यह एक और कारण है कि सहवास में संयमी होना चाहिये यह प्रश्न हो सकता है कि वे पुरुष और स्त्रियां क्या करें जो न श्रधिक संयमी भौर न श्रिक विषयी होना चाहते हैं, श्रर्थात् को स्त्रीपसंगमं संयमी होना चाहते हैं। एक ऐसी विधि होनी चाहिये जो स्वाभाविक नियमानुसार हो, वह यह है:- रज-स्नाव माहवारी होता है, एक पूरा वढ़ा हुआ दाना (श्रोवम) व्हुधा गर्माशय में प्राता है और इस रीतिसे गर्मावस्था के लिये प्रकृति स्वतः स्वामाविक रीति से तैयारी करती है, रज-स्नाव से एक सप्ताह पूर्व या रज-स्राय के पश्चात् दस दिन तक में जो सहवास होगा तो बहुधा स्त्री गर्भवती हो जायगी और अन्य समयों में सहवास से गर्भवती न होगी. इस प्रकार से प्रायः एक सप्ताह मध्य में शेष रहता है कि यदि इस में स्त्री प्रसंग किया जाय तो गर्भवती होने की कम आशा है और यदि इसी सप्ताह में प्रसंग किया जाय तो जलदी २ बच्चे न उत्पन्न होंगे और देर में वच्चे उत्पन्न होने के कारण जो वधे उत्पन्न होंगे वे प्रच्छे गिलए और हुए-पुष्ट ग्रीर ग्रारोग्य होंगे।

प्रत्येक सद्याचारी पुरुष और स्त्री को अपने प्रसंग के परिमाण की सीमा यहां जों वांधनी आवश्यक है। यह भी सब को विदित है कि जब प्रसंग पूर्ण रीति से नहीं किया जाता है, या गर्भ न रहने के उपाय किये जाते हैं, तो संतुष्टता प्राप्त नहीं होती और उस के अपेक्षा घृणा की दशा और भाव हो जाता है जिस से अधिक कष्ट और दुख होता है।

वालक का गर्भीशय में बहुना

ज्यों ही स्त्री गर्भावस्था में हो जाती है तो दाना (भोवम) जो राई के दाने से भी सूच्म है (वह एक इंच के १/१२४ भाग गोलाई में हैं) वढ़ने लगता है, थोड़े ही दिनों में वह प्राय: शहतून के समान वड़ा हो जाता है। चार हफ़ते में वह कवूनर के छगड़े के समान वड़ा हो जाता है। दुसरे महीने के छन्त वह मुर्गी के अग्रहे के समान हो जाता है। और मनुष्य के ऐसा आकार होने जगता है। रक्त वाहिनियां ही है को भीतर गर्भाशय से उसे संयुक्त रखती



हैं, श्रौर भोजन जो माता खाती श्रौर पवाती है उस के रक्त वाहिनियों द्वारा गर्भ से (वालक से जो गर्माशय में वहरहा है) पारस्परिक सम्बन्ध होता है श्रौर यूं उसे बढ़ाता है (देखों चित्र में गर्भ को गर्भाशय के श्रन्दर दिखाया गया है)॥

यह एक श्रित विचित्र घटना है कि कैसे वह कोटा सूहम पदार्थ जो शहतूत के श्राकार का है वह कर मनुष्य शरीराकार वन जाता है जिस में २०ई श्रस्थि श्रीर ४०० से श्रिधिक स्नायु, कान, नेत्र, हृदय श्रीर मस्तिष्क इत्यादि हैं। यह एक श्रीर प्रमाग है कि सर्घ झानी महान परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया श्रीर उस होटे सुहम पदार्थ से एक पूर्ण देह बनाता है।

प्राचीन समय में एक ज्ञानी राजा, दाऊद नामक, था, उस ने कहा है "में तेरा धन्यवाद करूंगा इस लिये कि में भयानक ग्रीर ग्रद्धत रीति से रचा गया हूं। जब में गुप्त में बनाया जाता था श्रीर मानो पृथवी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हिंडुयां तुक्त से गुप्त न थीं। मेरे श्रन्तः करण का स्वामी तू ने मुक्ते माता के गर्भ में रच रच के बनाथा"॥

चार महीने के प्रान्त में वालक १ इंच लम्या होता है। ६ महीने के प्रान्त में प्राय: सवा सेर भारी होता है, यदि वह ६ महीने के प्रान्त में उत्पन्न हो तो केवल थोड़े दिन जीवेगा। ६ महीने के प्रान्त में वालक २ सेर से २ सेर तक भारी होता है और प्राय: १८ इंच लम्बा होता है। यदि बालक इस समय पर उत्पन्न हो छौर उस का पालन पोषण यथायोग्य होवे तो वह जियेगा, दसवें महीने के कुछ दिनों के वाद (२८० दिनों में) वालक पूर्ण वढ़ चुकता है इस समय २ सेर से १ सेर लों (६ पौंड से १० पौंड लों) भारी छौर प्राय: २० इंच लम्बा होता है॥

### गर्भावस्था का समय।

गर्भावस्था का लमय २८० दिन है। समय का किचार करने के जिये निम्न लिखित छपायों द्वारा विदिल होगा कि वालक कव उत्पन्न होगा। जब श्रन्तिम रज्ञ-स्राव पुत्रा तब से श्रागे ६ महीने गिनो श्रौर उस में सात दिन कोड़ दो। (यह हिसाव अंग्रेज़ी महीने से लगाश्रो) उदाहरण, जैसे यदि रज्ञ-स्राव का प्रथम दिन जनवरी पहिली थी तो वह तिथि जिस तिथि में वालक उत्पन्न होने की श्राशा होगी श्राफ्टोहर = होगी॥

दूसरी सरल रीति निनने की यह है कि छन्तिम रज-स्नाव के प्रथम दिन से २=० दिन निन डाजो। परन्तु किसी भी रीति से ठीक तिथि निरचयपूर्वक नहीं कही जा सकती है। वालक समय से दो सप्ताह पूर्व वा परचात् उत्पन्न हो सकता है। जैसे छन्तिम समय जब स्त्री को गर्भवती होने के पूर्व रज-स्नाव हुआ जून १ थी तो २=० दिन मार्च मको होगें इस तिथि में वालक को उत्पन्न होना चाहिये॥

## गर्मावस्था के लक्त्य ।

स्त्री को कसे विदित हो कि वह गर्भवती है। कई एक स्वत्या ऐसे हैं जिन के द्वारा उसे विदित हो सकता है। जब कोई पित वाली स्त्री जो पिहले दरावर उचित समय पर रक्ष-स्त्राव हुआ करती थी, अब रजस्राव वन्द हो जाता है तो यह एक चिन्ह है, परन्तु इस को निश्चय पूर्वक लक्ष्य प्र मानो। क्योंकि स्त्री जब बालक को दूध पिलाती है और जब से वालक उत्पन्न हुआ है रज-स्नाव न हुआ तद भी गर्भवती हो सकती है।

जब स्त्री गर्भवती हुई तो कुछ सप्ताह पश्चात उसे प्रात: काल का रोग होता है। जब मोर को उठती है तो उस का जी मिचलाता है ध्यौर एका एकी वमन या क्र करने को जी चाहता है ध्यौर वह क्रय करती है, यह दशा प्रति दिन कई सप्ताह लों हो सकती है। यह गर्भावस्था का प्राय: निश्चय पूर्वक लक्त्या है।

गुभावस्था के दूसरे तीसरे महीने में झातियां सुकृत होती झौर भर धातों हैं। स्तनों का पपना (मुंह) अधिक निकल प्राता है॥

गर्भावस्था के तीसरे महीने से घीरे २ पेट वड़ता जाता है।

गर्भवती होने के प्राय: साढ़े चार महीने में स्त्री को दालक की गति का ख़यने गर्भाश्य में झान होने लगता है।

## गर्भवती स्त्री की सेवा करना।

गर्भवती स्त्री को श्रिषक पौष्टिक भोजन मिलना चाहिये, क्योंकि उसे दो के लिये मोजन भच्य करना पड़ता है, श्रपने लिये और गर्भाशय में के यालक के लिये। यह भी मुख्य है कि टड़ी प्रति दिन हुन्ना करे, यदि ध्रजीर्ण हो तो वे उपाय जो २६ वें श्रध्याय में दिये हैं करें॥

उसे एक खुले हवा वाले कमरे में सोना चाहिये॥

यह भी मुख्य है कि गर्भवती स्त्री प्रति दिन प्रवश्य शारीरिक परिश्रम करे नहीं तो स्नायु श्रशक्त धौर ढीले पड़ जाते हैं। श्रीर वालक भी निवंख होगा श्रीर प्रतव में जब वालक उत्पन्न होगा तो श्रधिक कष्ट होगा॥

प्रति दिन खूब वहुत ला निर्मल जल पान करे।

वह मिद्रा, तम्बाङ्ग धोर पान, सुपारी विलकुल न खावे॥ वह समय २ पर स्नान करे॥ गर्भावस्था में स्त्री प्रसंग न करना चाहिये॥

प्रसव की तैवारियां।

जव बालक पैदा होने का समय निकट हो कमरे को खूब साफ़ वा स्वच्छ करना चाहिये, प्रत्येक वस्तु जो भीतों पर लटक रही हो हटा के चूने से लफ़ेदी करानी चाहिये धीर फ़र्श को खूब धो डालो, यदि मिट्टी का कचा फ़र्श हो तो साड़ अच्छो रीति से दिलवाओ धीर चूना कमरे के कोनों में धीर लामान के नीचे फैलवा दो, कमरे से पलंग मेज़ को छोड़ शेष सामान वाहर निकलवा दो, धीर यदि एक कमरा हो तो चटाई से जहां पर स्त्री का पलंग है धीर कमरे के दूसरे भाग में घाड़ कर दो॥

यस्तुएं जो लानी धावश्यक हैं निम्न लिखित हैं॥

- १. एक पौंड या घाधिक सोखने वाली कई कि रक्त इत्यादि को स्वच्छ करे घोर वालक उत्पन्न होने के पश्चात् योनि में उस की गदी लगाई जाय॥
- २. दो वा तीन नवीन सूती कपड़े के टुकड़े १० इंच चौडे श्रीर चार फ़ीट लम्बे कि वालक उत्पन्न होने के पश्चात् माता के पेट पर पट्टी बांघी काय ॥
- कई दुकड़े पुराने कपड़े के जो स्वच्छ धार्य और उवाले गये हों
   माता के नीचे रखना चाहिये कि रक्त इत्यादि पदार्थों को सोख जे ॥
- थ. एक टुकड़ा लंका की फ़लालेन का या कोई और कोमल कपडा इस को खूब मली मांति घोना और उवालना चाहिये जो यालक को लपेटने के लिये चाहिये॥

- हो बरहे के हुबहे हो सहे चार रंच चीहे और हो फिट सके हों. इस बरहे को दरास कर रखना चारिये यह गत्य के पेट को पेटी हैं!
- ई. उद्दर और होटी हुंची व दुरा। हां के हायों को सक्छ करने के दिये होरा चाहिए।
- ं, इह और तार्तोत, एक देर पता में आहे वाय के वसदे मर तार्तोत वालना वाहिये हाई के हायों को घोटे के लिये ?
- द्ध यह वा हो धींत होरिक चेतिह का पाउडर वा हुए नामी के नाम को कह के हुएकाने के लिये ह
- ८ कुछ होते २ हुकहे क्यहे के तो उरत खुके हों, मत्येक हुकहा दीत हैंब जन्मा का दीत हैच बोहा हो और उस के नवा में हेर हो जिस में राज का हुकहा सुगमना से हुम मंत्रे !
- १०. रह कर या हुः शींस तल में हुने हुए दोरिक पेलिट की दोतत (रैलो १० श्राप्य का नलर १ व्यक्तर विक्तित) दे वालक के शांख का नेव बोले में शीर माना के सालों के कोर घोने में वरयोग करें !
- ११. बादे वायह बींत की बर्तिरात लेग्रन की गेटत तिस में चैकहे में द्रांग मारा प्रतियत का हो गतक के नेवों को लक्क करते के लिये (देतों विकिस्त दयवार दः ३)!
- १९. इन्नु भींस नेसर्रात ना मीडा तेस कि वासक के बत्र होते के प्रकार तसक के उत्तेर को सम्बद्ध करें।
- ्र १६ इन्हें चेन्ट्रों दिन कि नाता के पेट की पहीं को कीर राजक है देंद की पहीं को संबंदे में काम बार १
  - १४. इब सम्ब काई नसक की गुरही के लिए ह
- १६ को हुकड़े सुनले कारेप के व वा = इंच तम्बे होते चाहिते. १० व १६ वर्षों को साथ बढ कर सुनले का रेप बता सकते हो, इन सुनली वा रेप के नल को बांबों और एक प्रकड़ी ठीव्या कतरमी वा केंद्री नाल को के कि होती चाहिते !

इन मान्यों को पूर्व ही है जमा हैती चाहिये, और सब करहे किन को बगलन है बगल कर एक सबस्क करहे में लगेंड कर रसको, इन ्वस्तुओं को बाद बोने के एवं न बुद्धों। कपड़े जो माता और ज़जा के लिये वनाये गये हैं, पंतर की चहरें स्वच्छ होनी चाहियें और वनाने के पक्षात् उन को धूलि से रांत्रत रक्खो॥

यह श्रित ही श्रावश्यक है कि सव बस्तुएं स्वच्छ हों। बहुतेरे वालक जो वचपन ही में मर जाते हैं उन में से वहुत से उत्पन्न होने के दो सप्ताह पक्षात् ही मर जाते हैं। यह इस कारण से होता है कि वालक के उत्पन्न होने के समय सव वस्तुश्रों को स्वच्छ करने की श्रोर ध्यान नहीं दिया गया। वहुत सी माताएं रोगी रहती हैं श्रीर वालक उत्पन्न होने के वहुत दिन वाद एवर श्राने लगता है, यह भी इसी कारण से होता है कि वालक पदा होने के समय प्रत्येक वस्तु उचित प्रकार से स्वच्छ न की गई होगी।

जैसे ही स्त्री को विदित हो जाय कि वालक पैदा होने का समय था गया है, तो तुरन्त उसे अपना पंत्रग तैयार करवा सेना डिचत है। कई साव समाचार पत्रों के विद्याओं वा मोम जामे के कपड़े की चहर गहे या गुदड़ी के ऊपर फैलाओं तब उस पर स्वच्छ पंत्रग की चहरें विद्याओं। रक्त सोखने के लिये पंत्रग पर मैले कपड़े डपयोग न करो॥

स्वच्छ वर्तनों में कई गैलन पानी उवाल कर रक्खना चाहिये, इस में से कुछ स्वच्छ चिलमिवश्रों या घड़ों में भरो और तब स्वच्छ कपड़े से ढांको और ठएडा होने दो, जल का कुछ माग गर्म रहने हो। एक छोटी मेज़ कमरे में रखनी चाहिये, इस मेज़ के ऊपरी माग को उवलते जल से घोश्रो, और इस मेज़ पर आवश्यकता की वस्तुपं रक्खो, दो चिलमिचयां भी रक्खो और उन को गर्म पानी और साबुन से घोश्रो॥

#### प्रसव ।

प्रसव के दो मुख्य लक्षण हैं। प्रथम यह कि योनि से लाल सा द्रव पदार्थ निकलता है श्रीर दूसरा यह कि प्रसव की सूटी पीड़ाएं श्राती हैं, सश्ची पीड़ाएं समय २ पर उठती हैं पहिली तो १५ से ३० मिनिट के श्रन्तर पर, श्रीर ज्यों प्रसव-काल समीप श्राता है त्यों त्यों शीब्र शोब श्राने जगती है।

यदि एक योग्य डाक्टर मिल सकता है तो सदैव भला है कि योग्य डाक्टर को बुलाओ। परन्तु यदि डाक्टर नहीं मिल सकता तो एक दाई को जो वचा जनाने का काम सीखी हो रख लो। यदि एक योग्य डाक्टर को बुलाओंने तो उसे विदित होगा कि क्या २ करना आवष्यक है। यहां की हुई शिलांए उस द्शा के लिये है जब योग्य डाक्टर नहीं मिल सकता है। और उस के हाथ में यह प्रसव का काम नहीं है॥ स्त्री को देखने के लिये किसी को न धाने दो। दाई के प्रतिरिक्त केवल विकास स्त्री क्रमरे में हों॥

स्त्री को गर्म जल से स्नान कराना चाहिये। पेडू और स्त्री के उत्पत्ति-स्थान के श्रवयव खाबुन शौर गर्म जल से श्रोने चाहियें। प्रसव में मूत्र को समय २ पर निकालना उचित है श्रीर यदि ६ वा म घग्टे से टट्टी नहीं उतरी है तो गर्म पानी की पिचकारी द्वारा कोठा स्वच्छ कराना चाहिये। (देखो श्रष्टाय २० में पिचकारी ने की विधि)॥

पहिली पोड़ा में माता अपनी इच्छानुसार वैठे वा लेटे, परन्तु जब पीड़ा श्रिक तीच्या होने लगे तो पलंग पर टांगें ऊपर कर के लेट जाना चाहिये। इस प्रवसर पर ज़ज्जा का खड़ा रहना व वैठना हानिकारक हैं धोर वालक को भी स्वच्छ रखना श्रसम्भव है॥

नर्स वा दाई को धापने हाथ और नांह को वड़ी लावधानी से स्वच्छ रखना ग्रावश्यक है। कोहनी लों वांह खुली हों, उंगिलयों के नख काटो श्रोर उन के नीचे के मल किसी वस्तु से निकाल के स्वच्छ करो। केवल हाथों को गर्म पानी और सावुन से धोना ही काफ़ी नहीं है। हाथों को छोटे बुक्श से मल के स्वच्छ करना धित उत्तम है। एक स्वच्छ वस्त्र पहिनो, पक्त पड़े कपड़े की लम्बी कुरती, एयरन (apron) की रीति पर उपयोग करना श्रित भला है॥

प्रसव के समय स्त्रों को कोई घौषधि न पिलायों इस विचार से कि जनते समय उस की सहायता होगी, उस के लिये कोई थौषधि घावश्यक नहीं है और औषधि विना ही उस के भली भांति प्रसव हो जायगा। स्त्री के पेट को रस्सी वा पलंग की चहर से न वांघो, इस से सहायता की घ्रपेता वाधा होती है। दाई को योनि में उंगलियां न डालनी चाहिये, पेसा करने से स्त्री को सूत या विष लग जायगा और प्रसूत का उवर धाने लगेगा॥

जव पानी की थेजी फूटती है तो वाजक का सिर थोनि के मंह से निकजता हुआ दिखाई देगा, यदि प्रकृति के अनुकूज वाजक का स्थान होने तो वाजक का मुंह निचे माता की पीठ की ओर होगा और सिर की तोंवी पहिले द्रश्य होगी। यदि किर शीव्रता से निकलेगा तो अवयव बुरी भांति फट जायगा। ज्यों ही सिर दीख पड़े छल पर उंगजियां जगाओ और प्रत्येक पीड़ा में हडता से नीचे दवाओ। इस प्रकार से वाजक का दिर उस की छाती की ओर सुकता है और इस कारण वह

योनि के छेद द्वारा सुगमता से निकल श्रातां है। इस प्रकार से सिर का निकलना कुछ मिनिट लों हक जाता है, पोड़ा के उठने में जो समय का श्रन्तर होता है उस में सायु स्वयं बढ़ते हैं तथा संकुचित होते हैं। जब यह खुलना श्रारम्भ होता है तो सिर को बाहर निकलने देना श्रावश्यक है। इस विधि से श्रंग फटने का कम भय होगा॥

सिर निकल के पश्चात् थोड़ा विलम्ब होता है और तब शरीर वाहर निकल श्राता है। उमें हो सिर निक्त श्राता है उंगली बालक की गर्दन पर लगा कर देखां कि नाल तो गले में लिपटी नहीं है, यदि नाल बालक के गले से लिपटी है और जीती (नब्ज़दार) नहीं है तो बालक को शीव्र निकालो। यदि नाल बालक के गले में लिपटी नहीं है तो दाई को श्रावश्यक है कि एक स्वच्छ कपड़े के टुकड़े से वा सोखने वाली रुई से बालक के नेत्रों को स्वच्छ करे वा पोंछे श्रीर बालक के मुंह को खोल के मुंह को भी स्वच्छ करे व पोंछे॥

जब वालक उत्पन्न हो गया तो उसे लंका के फ़लालेन घ्रथवा कोमल क्रपड़े में लपेटो मुंह को रक्त में लोट पोट न होने दो। दाई को १०० में १० माग घ्राजिराल डाल कर इस लीशन की एक वृन्द वालक के नेत्रों में डाल कर शीघ्रता से घो डालनी चाहिये यदि घ्राजिराल न मिल सके तो कई वृन्द वोरिक ऐसिड की प्रत्येक नेत्र में डालो। सहस्रों वालक इस लिये घ्रम्धे हो जाते हैं क्यों कि जन्मते समय उन के नेत्र इस प्रकार से घोए नहीं जाते हैं॥

ज्योंही वालक उत्पन्न हो जाय तो उस स्त्री को जों दाई की सहायता करती है उचित है की माता के उदर पर हाथ घर के गर्भाशय को थामे रहे, उदर की भीतों में से गर्भाशय टटोजने से एक कड़ा ढेजा सा झात होता है। उस को घीरे से दबाधो, सुचेत रही कि एक त्रण भर भी हाथ ढीजा न होने पावे क्योंकि इसी प्रकार के दबाने द्वारा खाजी गर्भाशय सिकुड़ता है धीर रक्त प्रवाह वन्द होता है॥

ज्यों हि नाल में धड़कन बन्द हो जावे, तो उसे वान्ध कर काट देना छिचित है जो दो फ़ीते इस कार्य के लिये तैयार किये गये थे ध्रव उन का उपयोग करना उचित है। इन दोनों धागों को छौर काटने की क्रेंची को एक क्रोटे वर्तन में डाल कर कुक त्ताग्य लों उवालना ध्रावश्यक है छौर उपयोग में लाने के लमय लों उन को उसी गर्म पानी में रहने हो, सावधान रहो छौर नाल पर खूब कस के धागे को बांधो, कभी काटने के लिये

वह कैंची या वांधने का धाबा उपयोग में न लाश्रो जो उपयोग के पूर्व श्रच्छी रीति से उवाला न गया हो। पेसी वस्तुएं जो भली भांति से उवाली न गई हों उपयोग में लाने से ही जमूगा का रोग हो जाता है॥



नाल की रचा की उचित रीति।

श्यों ही नाल काटा जाये तो उस की टूट पर ज़रा सा पोरासिक
पसिड छिड़क दो छोर तब उस टूट के ऊपर एक छोटा सा दुकड़ा उस
कपड़े का जो इस कार्य के लिये बनाया गया था छोर छुछ समय होंपानी में उवाला गया है, रख दो (देखो छाच्याय ४० उपचार नं. ४) कपड़े
के छिद्र में से टूट को निकालो तब कपड़े को नाल के ऊपर खपेट के
रक्खा। इस को नियत स्थान पर रखने के लिये इस पर एक पट्टी (bandage)
वालक के शरीर के चहुं छोर बांध दो। वालक को दहनी करवट पर किसी
गर्म सुले स्थान पर लिटाये रक्खो, जब लों कि तुम माता की खेवा कर
लो फिर गाम थोडे ही काल में निकल पड़ेगा। नाल के छोर को न खींचो
छोर न उस में कोई वस्तु बांधो यह सोचना भूल की वात है कि नाल माता
केउदर में फिर चली जायगी छोर उस से माता का विगाड़ होगा वह लो
गर्माशय को पकड़े है उसे दहता से दवाना उचित है। छाधक दल न
लगाओ, इस खे रक प्रवाह बन्द हो जायगा, छोर इस से गाम भी
गिर सायगा॥

ज्योंही गाभ गिर पड़े एक मोटे कपड़े की पट्टी उद्र पर कस के सबधानी से वांधनी चाहिये और इस पट्टी को पिन से वा फ़ीतों से जो पट्टी में सिक्षे हों वांध देना चाहिये। यह पट्टी उद्र को दवाने के लिये चौड़ी कमर-पट्टी का काम करती है।

ज्यों ही वालक को स्नान करा के कपड़े पहिना लिये जाएं तो साधा-रण नियम यह है कि वसे को झाती के लगाते हैं क्योंकि ज्योंही वह दूध पीने लगता है तो गर्भाशय संकुचित होगा और क्रांटा और कड़ा हो जायगा। इस के द्वारा गर्भाशय से एक ग्रहना बन्द होता है। उदर में पट्टी वांघने के पूर्व सव मैले वस्त्र और पलंग के कपड़े निकाल लेना आवश्यक है और जो भाग रक में लिस हैं उन को गर्भ पानी से घो के पोंछ कर सुखा देना चाहिये। इस के पश्चात् एक कई की गद्दी या कपड़े की कई तहें कर के (ये कपड़े पहिले से उवाल के रक्खे हों) उत्पत्तिस्थान के अवयवों पर लगाओ। गद्दी को एक २ छोर पर फ़ीते से उदर पट्टी में पिन से जगा दो, रम पिन से लामने की ओर, और दूसरी से पीठ की छोर लगाओ।

स्त्री को कई दिन लों शान्त हो पतंग पर केटे रहना उचित है। गदी उत्पत्ति स्थान के अवयवों की समय २ पर वद्तनी चाहिये और इन अवयवों को भी समय २ पर धोना आवश्यक है।

बालक के उत्पन्न होने के छः या सात घर्ट पश्चात् स्त्री को मूत्र निकासना चाहिये। यदि इतने समय के पश्चात् वह मूत्र न उतार सके तो एक वड़ी तौलिया कई तह में तह की हुई गर्भ पानी में भिगो के निचोड़ी जाय श्रौर पेड़ श्रौर उत्पत्ति-स्थान पर लगाई जाय। वालक उत्पन्न होने के एक दिन पश्चात् दहो होनी चाहिये यदि न हो तो रेचक-श्रौषधि देना चाहिये॥

वालक के उत्पन्न होने के परवात् माता साधारण भोजन खा सकी है। एक वा दो दिन तक ठएडा पानी पीना या ठएडा भोजन खाना श्रव्हा नहीं है। माता को भली मांति पक्षाया हुश्रा पौष्टिक भोजन जैसे चांवल पतला पका कर, श्रगहे, दूध, रोटी, श्रालु, मझली श्रौर पक्के फल देने चाहिये॥



#### द्याच्याच २४।

# प्रसव की विशेष दशायें श्रौर प्रसूत ज्वर।

# क्या करना चाहिये यदि वालक म्वास न ले ॥

प्राकृतिक रीति से ज्यों ही वालक उत्पन्न होता है त्यों ही रोने ख्रीर श्वास लेने लगता है। यदि वालक रोता महीं ख्रीर श्वास लेना श्रारम्भ नहीं करता है छौर खुए चाप पड़ा रहे या मध्यम वा मन्द २ श्वास लेता है तो उस को शीव श्वास लिवाना पड़ेगा। ध्रीर जो कुछ उपाय उस में जीवन लाने के किये वासके हैं सो शीव करने चाहियें। उंगली में एक पतला स्वच्छ कपड़ा लपेड कर पहिले मुंह और गला स्वच्छ करो उंगली और अंगूठे में एक पतला कपड़ा लपेड कर वच्चे की लीभ पकड़ो। १ मिनिट में १० वार की ख्रीसत से घीरे २ उस की जीभ खींचो जव यह करते हो तो किसी से कहो कि वच्चे के चूतड़ों पर कपड़े से मारे या एक कपड़ा ठ्याडे पानी में भिगोए ध्यीर उस से वालक की छाती के चमड़े पर सचेत करने को घपचपाए। ऐसे उपायों द्वारा वच्चा शीव श्वास लेने लगेगा ज्यों ही श्वास लेने लगे तो एक कपड़े के दुकड़े में जो पहिले धाग पर गर्म कर चुके हो वालक को लपेट दो॥

यदि ये इपर्युक उपाय दो मिनिट लों करने पर भी वालक श्वास लेगा धारम्भ न करे तो नाल को तुरन्त काट कर वांधो धोर "कपरी श्वास प्रवास" करो। इस "कपरी श्वास प्रवास" के उदाहरण दी हुई चित्रों में दिलाये गये हैं, ध्रांत शोत्र गति न होनी चाहिये एक मिनिट में केवल १० वा १२ वार। यह ध्रधिक प्रच्छा होगा कि एक वर्तन में (जो इतना वड़ा हो कि वचा उस में लिटा दिया जासके) १०६ मि. हिग्री उप्णाता से कम उप्णा पानी न हो, जब "कपरी श्वास प्रवास" की विधि कर रहे हो तो जितना हों सके उतना माग वालक के शरीर का गर्म पानी में डाल रक्खो। धोर शीत्र ध्राग्रा न त्याग दो। यदि जीवन के कुछ भी चिन्ह हों तो ध्राध धराटे या धौर अधिक समय तक "कपरी श्वास प्रवास" की किया करो।

वालक उत्पन्न होने के समय श्रधिक रक्त वहना।

वालक उत्पन्न होने के समय और उत्पन्न होने के पश्चात् और गर्भ-पात या गाभ निकलने के पश्चात् कुछ रक्त अवश्य वहता है परन्तु ऐसा



रक्त-प्रवाह केवल प्रकृति के श्रानुसार थोड़ी देर तक होना चाहिये, यदि श्रिक्षक रक्त-प्रवाह हो तो स्त्री को ठएड लगने लगती है और वह पीली पड़ जाती है श्रीर श्रचेत विदित होती है ॥

चिकित्सा।

स्त्री के चूतड़ों के नीचे के विस्तर लपेट कर रख दो कि वे उठ जायें गर्भाशय को उदर की भीतों से ज़ोर से श्रीर इड़ता से पकड़ो कि गर्भाशय

सिकुड़ जाय। इस को पकड़े रहो श्रीर ढीजा न होने दो जब तक कि रक्त-प्रवाह बन्द न हो जाय। एक श्रित ही शीत पानी में, जो मिल सकता हो, कपड़ा मिगोश्रो श्रीर उसे पेड़ श्रीर उत्पित्थान के श्रवयवों पर जगा दो इस कपड़े को फिर मिगो कर समय २ पर जगाते जाश्रो। उग्रह से रक्त-नाजियां सिकुड़ जायंगी



भ्रौर रक्त वन्द होने में सहायक होंगी। दो या तीन फ़िट की ऊंचाई से भ्रामाश्य पर कुछ ठगुडा पानी डालो। बालक को तुरम्त छाती पर लगाश्रो



क्योंकि दुध चूसने से गर्भाशय को सिकुड़ने की उत्तेजना होती है। यदि एरगोट (ergot) का रस मिल सकता हो तो एक चाय का चमचा पिला दो और यह तीन घराटे परचात् पिलाते रहो। इस प्रकार के रक प्रवाह के परचात् खी को दो दिन लों खति चुप चाप और शान्त हो लेटना खावरयक है। कभी उसे वठने वा पलंग से उठने।न दो॥

ज़चगी या प्रसव के पश्चात् का उचर :—(प्रसूत ज्वर)।

स्त्री को प्रसव के परचात् कई दिन तक थोड़ा २ उवर आता है यह वालक उत्पन्न होने के परचात् आता ही है। यह उवर आसाध्य नहीं होता और केवल तीन या चार दिन रहता है। परम्तु जो उवर प्रसव या वालक उत्पन्न होने के तीन या चार दिन परचात् आता है आति प्रसाध्य है। उवर के साथ नाड़ी भी आति ती एण चलती है। (स्वाभाविक नाड़ी को १ मिनट में ७२ वार गति करनी चाहिये) आरम्भ में ठएड लगना सम्भव है। उदर के नीचे के भागों में बहुधा पीड़ा भी होती है। और यदि कोई वस्तु उदर में लगे तो ती एण पीड़ा होती है। सिर में दर्व होता है। जव उवर आता है तो रजस्राव जो गर्भाशय से निकलता है बहुधा कम हो जाता है।

यदि प्रसव के समय प्रत्येक वस्तु की स्वच्छता पूर्ण रीति से कराई जावे तो प्रसूत ज्वर न हो क्यों कि ज्वर उन रोग-कृमि द्वारा होता है जो गर्माशय में दाई के मैले हाथों द्वारा प्रवेश हो जाते हैं, या मैले कपड़ों को जगाने से हैं उत्पत्ति-स्थान के ध्वययवों पर रक्त ध्योर रज-स्नाव को सोखने के लिये। यदि दाई हाथ या ध्योर कोई ध्योज़ार स्त्री की योनि में हालती है तो ऐसा करने से वहुधा गर्भाशय में रोग कृमि प्रवेश करते ध्योर फेलते हैं कि जिस से प्रसूतज्वर धाने जगता है।

प्रथम काम जो करना है यह है कि कोठा साफ़ करने की श्रौषधि दो, जैसे मेगनेसीयम सल्फ़ेट (एपसम साल्ट) (Magnesium Sulphate, Epsom Salts) प्रत्येक तीन घराटे उदर को सेकन सेवन करो (२० श्रध्याय में इस की विधि देखों) एक उच्चा जल की योनि पिचकारी प्रत्येक चार घराटे में दो चार सेर जल (४,००० सी. सी.) ११० F. डिग्री की उच्चता का लो श्रीर उस में पांच चाय के चमचे भर के लाईसोल (Lysol) (१ हाम, २० सी. सो.) मिलाश्रो श्रीर इस की पिचकारी लगाश्रो (योनि पिचकारी वा हुस देने की विधि २० श्रध्याय में देखों)॥

यदि एक योग्य डाक्टर मिले तो श्रवश्य इस रोग की चिकित्सा करने को बुलाश्रो श्रौर यदि स्त्री को श्रस्पताल ले जा सकते हो तो श्रवश्य से जाश्रो॥



#### श्रध्याय २५।

# बालकों का पोषगा।

किसी नगर के एक मोहल्ले का यह वर्शन है कि प्रत्येक १०० बालक में से, जो उत्पन्न होते हैं, ७१ एक वर्ष के होने के पूर्व मर जाते हैं, इसी के निकरवर्ती दूसरा मोहला है जिस के १०० वालक में से, जो उत्पन्न होते हैं, केवल १ अपने पहिले जन्म दिन के पूर्व मरते हैं। इन दोनों मोइल्लों में इतना भारी अन्तर वालकों की सृत्यु में इस कारण से है कि एक मोइल्ले के पिता माता वच्चों का उचित पालन पोषण नहीं करते हैं, जब कि दूसरे मोहल्ले के पिता माता के बच्चे यथोचित रीति से पोषगा होते हैं। यहां भारत वर्ष में श्रधिक संख्या वच्चों की जो उत्पन्न होते हैं १२ महीनों तक नहीं जी पाती है। इस घोर जीवन का नाश रोका जा सकता है। यह इस प्रकार से रोका जा सकता है कि वह इस कारण से है कि यथोचित स्वच्छता े वालक की उत्पत्ति के समय नहीं हुई थ्रौर कुछ महीनों के वालकों की हानिकारक खाना खिलाने से है, मुख्य कर उन को मांस, कच्चे खरबूज़े श्रीर साग तरकारी खिलाना इत्यादि, श्रीर पेसा भोजन खिलाना जिस पर मिक्लयों ने वैठ कर उसे रोग्-कृमि से भर दिया है, फिर वालक को ज्यूं ही वह रावे मोजन खिलाना, श्रोर जिस प्रकार की मैली वस्तु वह चाहे उसे श्रपने मुख में डालने देना। इन कारणों से कि वालकों में इतनी श्रधिक मृत्यु को रोका जा सकता है तो क्या यह उचित नहीं है कि माता पिता छोटे वालकों के पालन पोषण के विषय को ध्यान पूर्वक पहें श्रौर सीखें।

#### श्रारोग्य वालक।

स्वस्थ्य वालक उत्पन्न होने के समय ६ या न पौंड वज़न में होना चाहिये। बहुधा वह इस से श्रधिक भारी होता है। पहिले हफ़्ते में उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ भी बहती नहीं होती है, पश्नु प्रथम छ: महीने में वालक को प्रति संसाह ४ श्रौंस की श्रौसत से भारी होना चाहिये श्रौर इस के पश्चात् के छ: महीनों में प्रति सप्ताह वज़न में ४ श्रौंस से कुछ कम वृद्धि होनी चाहिये। दूसरे वर्ष में वालक को प्राय: वज़न में छ: पौंड प्राप्त करना चाहिये॥ ४ थे ग्रन्थाय में वह समय बताया है जब दांत निकलने चाहियें॥ १० महीने की ग्रायु होने पर एक पालक को प्रापने पैरों पर खड़ा होना चाहिये भौर वारह महीने की ग्रायु में वालक को थोड़ा थोड़ा चलना चाहिये॥

जब याजक उत्पन्न होता है तो उस की खोपड़ी में यो "कोमल स्थान" (fontanels) होते हैं एक तो माथे के ज़रा ऊपर होता है ध्रौर दूसरा खोपड़ी के पीछे। यह दूसरे महीने के ध्रन्त में वन्द हो जाता है, ध्रौर सामने का प्राय: १८ महीने में वन्द हो जाता है, यदि इन दोनों में से एक भी



मच्छर-दानी में सोने से वालक प्रसन्न आर स्वस्थ्य रहता है॥

कोमल स्थान रह जाय और वालक दो वर्ष का हो चुके तो यह वहुघा इस कारण से होगा कि वालक को पूरा, पर्याप्त भोजन प्राप्त न हुम्रा या यह कि उसे "सुखे" का रोग है॥

स्वस्थ्य वालक एक दिन में कई वार रोएगा। वालक जव भूखे भी नहीं होते और उन्हें कुछ भी नहीं हुछा है तब भी रोते हैं। यदि वालक कणी २ न रोप तो जान जो कि वह रोगी हैं। इस रोने से वे छपने शरीर कं स्नायुओं का व्यायाम करते हैं॥ इस कारण वालकों का रोना स्वामाविक है। सो जन जब वह रोए तन तन माता को उसे दूध पिजाने का प्रभ्यास न डाजना चाहिये॥

वालक की रचा।

बड़ी माता या चेचक या शीतला ऐसा रोग है जिस से सहसों वालक प्रति वर्ष काल के गाल में चले जाते हैं, इस कारण प्रत्येक वालक को ३ महीने का होने के पूर्व ही टीका लगवाना चाहिये। यदि घड़ोस पड़ोस में माता निकल रही है तो वालक को उत्पन्न होने के एक या दो सप्ताह पश्चात् ही टीका लगवा लेना चाहिये॥ (देखो घड़्याय ४०)

अपने जीवन के पहिले हफ़्तों में स्वस्थ्य वालक प्राय: सम्पूर्ण समय सोएगा। वालक के लिये एक विश्रामदायक पंजग तैयार कराना चाहिये, एक बांस की वनाई हुई टोकरी वालक के लिये उत्तम पंजग वनती है। इस को मच्छरदानी से ढांको कि वालक के मुद्द और नेत्रों पर मिक्खयां न वैठें।



वालक कठरे में।

मिक्ल्यों के द्वारा छांखें जाती हैं, श्रौर त्वचा पर स्हम २ फुंसी उठ झाती हैं, श्रौर इन के द्वारा ही वहें को दस्त भी श्राते हैं। जब वहा सीवे तब उस का सिर न ढांको। वालक को श्रधिक ताज़ी वायु की श्रावश्यकता है सो उस के पलंग के निकट जब वह सोता है पर्दे न खींचो पर खिड़कियों को खोल दो या उस को वाहर साये में, जहां पर सूर्य्य से खूव रहित हो, रक्खो।

होटे वालक को खूब स्वच्छ रखना आवश्यक है, उसे समय समय पर सान कराओ। मार्ताप जो भन्नी भांति बालकों का पालन पोषण करना जानती हैं उन को प्रति दिन स्नान फराती हैं। यदि सम्पूर्ण शरीर को प्रति दिन स्नान न कराश्रो तो भी शरीर के उन श्रवयवों को जो मल मृत्र से मैले हो गये हैं प्रति दिन स्वच्छ करना चाहिये॥

वालक को फ़र्श या मूमि पर लेटने या बेटने न देना चाहिये। फ़र्श या भूमि मैला स्थान है, छोटे वालक जो फ़र्श पर वैठते या लेटते हैं प्रपने हाथों को फ़र्श पर रखते हैं और मैले कर देते हैं फिर उन्हीं हाथों को मुंह में हालते हैं, न केवल यह ही परन्तु वहुधा भूमि पर से मेले टुकड़ों को भी उठा लेते हैं थ्रौर उन्हें थ्रपने मुंह में डालते हैं। इस प्रकार से बालक को दस्त थ्राने लगते हैं थ्रौर थ्रांतों में कृमि पड़ जाते हैं। चांवल की भूसी की या वांस की चटाई फ़र्श या भूमि पर डालो थ्रौर वालक को उस पर रक्खो। यदि बालक सात या थ्राठ महीनों का है तो वह घुटने र फिरेगा, तो एक छोटा कठरा वनाथ्रो, इसे चटाई पर रक्खो थ्रौर वालक को कठरे में रक्खो॥

वालक को "चुसनी" न दो, जब वालक पांच या छ: मधीने का हैं तो एक चमचा या कोई दूसरी स्वच्छ श्रौर कड़ी वस्तु दो जब कि दांत निकलते हैं। ये उसे काटने के लिये दो। कुछ चिन्ता नहीं जो वस्तु वालक को चवाने के लिये दी जावे वह समय २ पर उवाली जाय श्रौर स्वच्छ रहे॥

लंगोर (diapers) के लिये स्वच्छ कपड़ों का उपयोग करो। मैले कपड़े जय उपयोग किये जाते हैं तो न केवल दुर्गन्घ ही घाती है वरन् वे उस के मृत्र स्थान के घवयवों में खुजली उत्पन्न करते हैं॥

जड़के के विषय में जिङ्ग के सामने की चमड़ी को समय २ पर उतार कर या पीछे खसका कर साफ़ करना आवश्यक है और जिङ्ग की खुपारी को भी खाफ़ रखना चाहिये। यदि चमड़ी खसके नहीं तो उसे योग्य डाक्टर के पास जेजा कर चमड़ी को फैजवाओं कि वह सरजता से खसक सके, जड़की के मूत्र स्थान की सजवट और दरार को भी देखना चाहिये और उसे समय २ पर धोओं॥

कपड़े पहिनाते समय वालक के चूतड़ों श्रीर मूत्र स्थानों को ढांके रहो। श्रित सभ्य देशों में यह रिवाज है कि वालक नंगे या इस प्रकार के कपड़े पहिने हुए न किरें कि जिस से उन के चूतड़ श्रीर मूत्र-स्थान दिखाई दें। उन को इस प्रकार के कपड़े पहिनाने से न केवल वार २ ट्यूड लगती है परन्तु इस से हुराचार की श्रोर भी चाह होती है॥

#### वालक का भोजन।

स्त्रस्थय होने श्रौर शीघ्र बढ़ने के लिये बालक को भोजन श्रौर वह भी श्रिधक मात्रा में मिलना चाहिये। माता को ख़बू स्वच्छ श्रौर श्रिधक पौष्टिक भोजन करने चाहियें कि श्रच्छा दूध उतरे श्रौर बालक की श्रावश्यकता पूरी हो जाय॥

पहिले दो या तीन महीनों लों बालक को प्रत्येक दूसरे धर्ट पर दूध पिलाना चाहिये और इस से शीव्र न पिलाना चाहिये। १० बजे रात को पिलाओ और फिर प्रात: काल लों न पिलाओ। धोरे २ दूध पिलाने का समय वढ़ाओ। जब बालक ३ या ४ महीनों का हो उस समय से के के उसे प्रत्येक ३ घर्ट में दूध पिलाओ और उसे रात को विलक्षल भी न पिलाओ। यदि बालक भोजन के समय से प्रथम रोता है तो कुछ गर्म पानी जो पहिले उवाला हुआ हो पिलाओ। एक वालक को दिन में कई बार पानी पिलाना चाहिये। वह बालक जिसे पानी न पिलाया जावेगा उस का मुंह पक आएगा॥

माता को श्रपनी झाती की कोरें बार २ धो के थोड़े ठगडे पानी से स्वच्छ रखनी चाहियें॥

छ: वा भार महीने के पूर्व माता के दूध के भातिरिक्त और कुछ न खिलाना चाहिये क्योंकि उस की पाचन शक्ति चांवल, मांस धौर पेसे भोजनों को पचा नहीं सकती है॥

जय वाजक छः से आठ महीने का हो और माता को पूरा पर्याप्त दुध न होता हो तो बच्चेको कुछ शुरुष्टमा बना कर या पतला दिलया बना कर खिलावें। धीरे २ जब धामाशय भोजन को प्रह्मा करने योग्य हो जावे तो एक बार वा घ्रधिक बार उसे दिलया वा अध-कच्चा उबला अगुडा प्रति दिन दिया जावे। अगुडे को इस प्रकार से दो कि पक्के हुए चांवल के पानी में जब वह गर्म हो कच्चा ध्रगुडा डालो। चांवल का पानी बनाने के लिये उसे दो घगुटे पकाना चाहिये॥

वृत्तिया पेसे पकाया जावे कि झाटे को तो के एक पकाने के वर्तन में डालो और उसे भूनो कि हल्का भूरा रंग हो जाय तब उसे झानो, तोई के समान पकाओं कि पतला और खूब पके, झाधे घर्ट या और प्रधिक पकाओं। इस में वकरी का दूध या गाय का दूध गर्म करके वा दूसरे टीन का दूध बना के मिलाया जावे। जैसे जैसे वालक वहता जावे तो थोड़ा उवला या भूना हुआ। झालू भी उसे खाने को देना चाहिये॥

वालक को कोई गरिष्ट भोजन, जैसे मांस, साग, तरकारी, कहा खरवूज़ें भौर केले न दो। वालक को जब लों दांत चवाने को न निकल धावें गरिष्ट भोजन खाने को कदापि न देना चाहिये॥

माता कभी अपने मुंह में पहिले भोजन के के चणवे तो फिर हसे विचे के मुंह में न डाले। पेसा करने से वालक का अवश्य मुंह आ जायगा या पाचन शक्ति के अवयवों में कुठ रोग हो जायगा या कोई असाध्य रोग वालक के शरीर के दूसरे अवयवों में हो जावेगा। इस कारण कभी वालक को खिलाने में यह विधि काम में न काओ॥

पक्के पक्कों का अर्क्न वालक के लिये अति उत्तम है। वेन केवल वालक का पोपण करते हैं वरन् इन के द्वारा अजीर्थ और दस्त नहीं होते। नारंगी का सत सब से उत्तम है और अति दिन देना चाहिये। फल को पहिले उवलते पानी में, अर्क्न निचोड़ने के पूर्व, कुछ सेकगड़ के लिये हालो। वालक को दुष पिलाने के साथ ही यह न दो पर दूध पिलाने के एक घगटा परचात् दो॥

यदि माता जो जालक को दूध पिलाती है कुछ दस्त की श्रौपिध ले तो श्रौपिध का कुछ मान उस दूध में मिल जायगा जो वालक पीता है श्रौर वालक का कोठा मी साफ कर देगा। इस से यह विदित होता है कि माता को कोई पेसी वस्तु न खानी चाहिये जिस से वालक को हानि हो। यदि वह तम्बाङ्ग पीती या श्रौर कोई नहों की वस्तु, मिदरा, पीती है तो वालक को श्रिक हानि होगी। क्रोध का भी प्रभाव माता के दूध पर होता है श्रौर कभी २ वालक रोगी हो जाता है किसी श्रौर कारण से नहीं वरन् केवल इस से कि माता को क्रोध श्राचा था॥

## द्ध पिलानेवाली दाई।

यदि वालक उत्पन्न होने के परचात् माता रोगी है और वालक को दृष्ट पिला नहीं सकती तो एक दृष्ट पिलाने वाली दाई हुंडनी चाहिये। जब दृष्ट पिलाने वाली दाई हुंडनी चाहिये। जब दृष्ट पिलाने वाली दाई चुनते हो तो देखों कि उसे तपेदिक्र या गर्मी का रोग न हो। यदि वालक दृष्ट पिलानेवाली दाई के दृष्ट से हुए पुष्ट नहीं होता है तो उसे बदल कर दूसरी दृष्ट पिलानेवाली दाई प्राप्त करो॥

#### कपर का दूध

जन माता दूध न पिला सके और दूध पिलानेवाली दाई न मिले को यह आवश्यक है कि वालक को वोतल से दूध पिलाया आवे। वकरी का

दूध व गाय का दूध यदि ताज़ा श्रोर स्वच्छ मिल सकें तो माता के दूध के बदले उत्तम होते हैं। बहुत से उच्या देशों में यह कठिनाई होसी है कि अच्छी दूध वाली गाय कम होती है और दूध स्वच्छ नहीं होता है और यदि स्वच्छ भी हो परन्तु गर्मी के कारण शीव विगद जाता है। ख्रीर भिन्न भिन्न गायों के दूध के गुणों में भी वड़ा छान्यर होता है छोर जिस प्रकार का भोजन गाय को मिलता है उसी प्रकार से उस का दूध भी वद्जता है। उन देशों में जहां ऋतु जगातार गर्भ रहती है तो यह छत्यावश्यक है कि गाय के दुहने के तीन या चार घराटे भीतर दूध लाया जावे। ज्योंही दूध श्राता है त्योंही उसे एक स्वच्छ हकनेवाले वर्तन में रफ्खो इस को एक वहे वर्तन में जिस में कुछ पानी है रक्खो श्रीर तव चूर्व्हे पर चढ़ाश्रो। छाटे वर्तन का दूध उवसता नहीं है पर इतना गर्म हो जाता है कि रोग के की ड़े मर जाते है इस प्रकार से छाधे घर्यटे गर्म करने के पश्चात् उसे शीघ्र ठराडा करो। यदि इस प्रकार से करना असम्भव है तो दूध को कुछ समय लों उवालों (पीतल या तांबे के वर्तनों में कुछ समय लों दूध को न रहने दो क्योंकि दूध का प्रभाव धातु पर पड़ कर एक विष वन जाता है जिस से स्वास्थ्य की छुनि होती है ) \* उस वालक को जो एक सप्ताह का है न धोंस दूध और ४ धोंस. उवला पानी धौर धाध धोंस चूने का पानी (Lime water) मिलाधो तव दो तिहाई धौंस दूध की शकर मिलाओ और ख़ब चलाओ। इतना एक दिन के भोजन के लिये वस होगा। इस को कुछ मिनिट उवाल कर एक स्वच्छ वड़ी बोतल में डाल के ठगड़े स्थान पर रक्खो। वालक को हेढ़ धौंस इस में से ले के प्रत्येक दो घगटे पश्चात् दिया करो। जव गर्मी की श्रृतु हो दो पहर में उवाल कर तीसप्रे पहर के भोजन के लिये रखना ध्यावश्यक होगा। यदि ऐसा न करोगे तो रात होने के पूर्व दुध विगड़ जायगा श्रौर वालक को रोगी करेगा॥

यदि दुध की शकर (milk sugar) न मिल सके तो श्राधा भाग गन्ने की शकर (साधारण शकर) को दूध की शकर के वद्ते उपयोग करो। गन्ने की शकर कभी २ श्रति छोटे वालकों को श्रयथ्य होती है॥

्पक वालक को प्राय: पहिले ३ या चार सप्ताहों के लिये दो छौंस दूध प्रति दो घग्टे पश्चात् छावश्यक है सो निम्न लिखित के छानुसार १६ छौंस एक दिन के भोजन के लिये वनाछो॥

<sup>&</sup>quot; सूचना :—पीतल तांवे के पात्रों में दूध न रखना चाहिये क्योंकि दूध का प्रभाव धातु पर पहुने से एक प्रकार का विष बन जाता है जो स्वास्थ्य को हानिकारक है। सम्पादक॥

साढ़े नौ मौन्स दूघ, साढ़े छ: श्रौन्स उवला पानी; २ चाह के चमचे भर चूने का पानी (लाइम वाटर, Lime Water) श्रौर १ प्रौन्स दूघ की शकर (या ग्राध श्रौन्स साधारण शकर)। [चूने के पानी के लिये देखो चिकित्सा २१ नस्वर, ग्राध्याय ४०]॥

ज्यूं ज्यूं वालक वढ़ता जाये तो धीरे धीरे दूध का भाग वढ़ाते जाओ, कि जब वह तीन महीने का हो तो दिन भर में उसे ३२ थ्रौन्स दूध ख्रावश्यक होवे इस को तयार करने के लिये ऊपर के वाक्य में जितना भाग वताया गया है, भोजन वनाने के लिये, उस का दुगना वनाओ॥

जव वालक ३ महीने से ६ महीने का हो तो प्रत्येक पार भोजन में पांच से सात थ्रौन्स दूध होये, थ्रौर दिन में सात वार पिलाया जावे, थ्रौर ४० से ४० थ्रौन्स दूध थ्रावश्यक होगा। पचास थ्रौन्स मोजन बनाने के लिये ३० थ्रौन्स गाय का दूध लो, थ्रौर २० थ्रौन्स चांवल का पानी थ्रौर तीन ध्रौन्स दूध की शक्कर (या डेढ़ थ्रौन्स साधारण शक्कर)। वालक को ६ महीने की थ्रायु से १२ महीने की थ्रायु लों प्रति दिन ४० से साठ थ्रौन्स भोजन थ्रावश्यक होगा। ६० थ्रौन्स भोजन बनाने के लिये ३६ थ्रौन्स गाय का दूध लो, २४ थ्रौन्स चांवल की मांड़ लो थ्रौर साढ़े तीन थ्रौन्स दूध की शक्कर (या पौने दो थ्रौन्स साधारण शक्कर) चाहिये॥

उपरोक्त वर्णन द्वारा विदित हो गया है कि गाय का दूध वालक के अनुकूल किस प्रकार से बनाना चाहिये। तीन महीने की आयु से लगा कर एक स्वस्थ्य वालक के लिये ऊपर के बताये हुए से कम अंश जल मिलाना चाहिये और दूध का अंश बढ़ाना चाहिये। यदि दूध प्रच्हा खालिस न हो तो उस में कुछ भी पानी मिलाना आवश्यक नहीं। यदि बालक हुए पुष्ट न हो तो एक योग्य डाक्टर की सम्मति उस के भोजन वनाने के विषय में ले लो॥

दृध के टीन के ऊपर, खोलने के पूर्व, उवलता पानी डालो। एक छोटा सा छेद टीन में करो। जितना दृध खावश्यक हो निकालने पश्चात् एक स्वच्छ कटोरे को उल्टा के टीन के ऊपर रखदो कि धृलि दृध में न पड़े। गर्मी की ऋतु में जिस दूध में शकर नहीं डाली है बह दिन भर से ख्रिधक नहीं रक्खा जा सकता है। टीन का दूध सदैव स्वच्छ ठएडे स्थान में रखना चाहिये (देखा पृष्ट १४८ का विभाग चक्र और सुचना)॥ वित्र में द्ध पिलाने की छचित वोतर्ज वर्ताई गई हैं। बोतज को स्वच्छ रखना चाहिये। उपयोग करने के पूर्व प्रत्येक बार रवर की चुसनी को निकालो और वोतल को भीतर बाहर अच्छी रीति से धोथो। ऐसा चोश्रो कि दूध का नाम मात्र भी बोतल में न रहे। रवर की चुसनी को भी धोश्रो। बोतल और रवर की चुसनी को एक स्वच्छ पतले कपड़े में कपेटो।



300

### द्ध पीने की स्वच्छ बोतलों के दो प्रकार।

इन को एक बर्तन में जिस में बोतल के ढकने तक ठगड़ा पानी हो रक्खों भीर इसे गर्म करो जब तक कि पानी न डबले। पानी को कई मिनिट तक उबलने दो। यदि बोतल श्रोर रवर की चुसनी भीतर से उबले पानी से श्रच्छी रीति से धुली है तो उस को सम्पूर्ण दिन में केवल एक ही वार उबालना श्रावश्यक है। बहुत बच्चों को जब वे दस या ११ मिहने के होते हैं तो चमचे से पिलाते हैं। परन्तु यदि चम्मच का उपयोग करो तो भोजन, कटोरा श्रोर चमचे को श्राति ही स्वच्छ रक्खो॥

### ष्प्रजीर्ग ।

पक स्वस्थ्य बाजक को प्रति दिन एक से चार वार रही होती है। परन्तु दो या तीन महिने के बाजक को बहुधा दो बार प्रति दिन रही उतरती है। यदि प्रति दिन बच्चा एक या दो बार रही न करे तो उस के अजीर्थ के लिये चिकित्सा करो। विजम्ब न करो, बाजक के अजीर्थ की तुरन्त चिकित्सा करो। यदि यह न करोगे तो बाजक अधिक रोगी हो जायगा निम्न जिखित उपायों में से एक या अधिक का उपयोग करो:—

१. भोजन में चिकनाई का श्रंश वढ़ाश्रो॥

२. वालक को पोने को श्रधिक पानी दो, पानी उवला हुआ हो जौर गर्म भी हो॥

३. नारंगीका सत या ग्रौर किसी फल का सत प्रति दिन दो॥

थ. एक कड़ा सफ़ेद साबुन का दुकड़ा काम में लाश्रो इसे गौदुम मोकीला बनाश्रो उस का पतला वारीक छोर ऐसा हो जैसे सीसे की पेन्सिल का छोर, यह दो इंच लम्बा हो, श्रौर मोटा छोर गोलाई में श्राध इंच से ज़रा श्रधिक हो। प्रत्येक भोर के नियत समय पर यदि श्राप से श्राप दही न उतरे तो इस साबुन के दुकड़े के सिरे पर कुछ तेल वा वेसेलीन लगा कर गुदा के छेद में श्राधा घुसा दो श्रौर कुम सेकगृह लों वहाँ घुसा रक्षहो तब निकल जाने दो। वहुत दशाश्रों में खुल के टही होगी॥

## द्रत (Diarrhœa)।

यदि वालक को वार २ दस्त पतले पानी समान हों छौर उन में दूर्गन्थ हो तो यह दस्त का रोग हैं। इस कारण वहुत सी दशाछों में जव दस्त आवें तो एक दिन लों साधारण भोजन वन्द कर दो छौर वालक को केवल चांवल के मांड छौर नर्म पानी पर रक्खो। यह मांड या चांवल का पानी पेसे वनता है कि थोड़े से चांवल वहुत से पानी में डाल कर तव तक उवालो जब तक कि चांवल के दाने ख़ूव घुल न जायें, तव एक पतले कपढ़े में डाल कर छान डालो, पानी छोष रह जायगा वाक़ी सव निकाल कर वाहर करो। सव भोजन या पानी जो वालक को देते हो स्वच्छ होना चाहिये। यदि ऐसा करने से दस्त वन्द न हों तो जो उपाय छागे छाष्याय में दिये जायेंगे उन को करो॥



# छोटे बालकों को दस्त आने (Diarrhoeas) के रोग।

कई रोगों का मुख्य जन्नग्य दस्त घ्राना है, जैसे कि साधारण दस्त घ्राना, तीच्या घ्रजीर्था या वाजविस्विका। परम्तु इस जिये कि उन के कारण घ्यौर चिकित्सा बहुत कुछ एक सी होती है उन का वर्णन इस घ्राच्याय में किया जायगा॥

प्रति वर्ष दस सहस्र वालकों की मृत्यु किसी न किसी प्रकार के दस्त के द्वारा होती है। यह रोग क्रिम द्वारा उत्पन्न होता है। कोटे वालक की पाचनिक्या के अवयव इतने निर्वल होते हैं कि वे इन रोग-क्रिम को नाश नहीं कर सके हैं। यह तो सब को प्रकट है कि कोटे वालक को मारने के लिये थोड़ा सा विष पर्याप्त होगा पर पूरे मनुष्य को मारने के लिये उस से कुछ अधिक विष प्रयीप्त होगा। इस लिये कि यह सत्य है, थोड़ा सा मेला या विगाड़ या अपथ्य भोजन खाने से यदि पूर्ण मनुष्य को केवल थोड़े से दस्त ही होवें परन्तु एक नन्हे वालक पर इस का प्रमाव मयंकर होगा और कदाचित् वालक की मृत्यु भी हो जाय। बहुतेरे लोग इस वात की चिन्ता नहीं करते हैं, सो वे विना सोचे वा समक्षे प्रत्येक प्रकार का भोजन खात कोटे वालकों को दे देते हैं इस विचार से कि बच्चा भी वहीं भोजन खा सकता है जिसे पूर्ण मनुष्य पचन करसके हैं।

दूसरा कारण जिस से नन्हे वालकों को दस्त आते हैं यह है कि वे मुख्य कर के दूध पीते या किसी प्रकार का पतला खाना खाते हैं निस में रोग-कृमि धाति शीव्र वृद्धि करते हैं॥

तीसरा कारण जिस से दस्तों का रोग वालकों में वहुघा होता है यह है कि उन को शीव्र ही ठएड लग जाती है। और प्रायः जब वालक को ठएड लग जाती है तो सदा दस्त धाने लगते हैं। गर्मी की ऋतु में भी वालक को ठएड लग जाती है। सो इस कारण से रात को किसी वस्त्र से उस का धामाशय ढका रखना चाहिये॥ दस्त से नन्हें वालक इस िये शोध मर जाते हैं कि उन में दहुत थोड़ी शिक्त होती है। दल आने में भोजन नहीं पचता है वह महास्रोत में से निकज जाता है धीर उस का कुछ भी आंग रक में प्रवेश नहीं करता है कि शरीर को गर्म रक्षे और वल दे जिस से शरीर वहे। इस कारण कि दस्त के रोग में जो मोजन वालक खाता है उस से कुछ शिक्त तो प्राप्त नहीं करता है परन्तु उस से शरीर का रस अधिक चला जाता है। इसी से दस्तों में मल (पालाना) अठि पतला धीर पानी के समान होता है।

ऐसी द्गाघों के कारण नन्हे वाक कों का "दम्त रोग" साधारण वात न समकती चाहिये परन्तु ट्यों ही पनके पानी सरीखे दस्त धावें ट्यों ही तुरन्त इस के मुख्य रोग पर विचार करके चिकित्सा करनी चाहिये॥



दस्तों की रोक करना

सुशिनित माता पिता को दस्तों के कारखों का झान होने से, कि यह किन कारखों से द्वारे दहों को होते हैं, उन की रोक के उपाय करने चाहिया।

### म्रास पास के स्थानों का मैलाएन

प्रथम तो वाजक को कभी मैते फ़र्रा या गत्ती में घुटने घुटने चलने या वैडने या जेटने न देना चाहिये। फ़र्रा मुख्य करके निही के या ईटों के श्रित मलीन होते हैं वे श्रित मैली धूलि से श्रीर मैल से जो गली में या पाखाने में जाने से जूनी में लग श्राती हैं मैले होते हैं श्रीर यदि घर में पशु हैं तो ये फ़र्श के मैलेपन को श्रीर भी श्रधिक कर देते हैं॥

वे बालक जिन का पोषण मेले घरों में होना है बहुधा दस्त के रोग से रोगी हो जाएंगे। घर के फ़र्श को माड़ कर स्वच्छ रक्खा, कोनों को फाड़ो खौर सामान के नीचे भी माड़ो। यदि फ़र्श मिट्टी का या ईटों का हो तो सामान के नीचे धौर भीतों के किनारे चूना इट कर क्षिड़क दो। मुर्री के देखे धौर पशुओं को घर के भीतर न धाने दो। कभी बालक को कमरे के फ़र्श पर मल मूत्र न करने दो। यदि फ़र्श भूमि के अपर बिछे हैं तो फ़र्श के नीचे की भूमि स्वच्छ रखनी चाहिये। धोने का पानी धौर मैला पानी फ़र्श पर न फेंकना चाहिये। धांगन को बार २ माड़ कर स्वच्छ रक्खो। खड़ी बुक्ती चीज़ों का ढेर, मैले कचड़े का ढेर, मैली नालियां जो धांगन में होती हैं इन में लाखों लाख रोग-फ़्राम उत्पन्न होने के स्थान बन जाते हैं। कोटे बालक धांगन में घुटने २ चलते धौर दौड़ते हैं यूं उन के शरीर में ये रोग-फ़्राम प्रवेश कर लेते हैं॥

# मक्खियां दस्त का रोग फैलाती है।

मिल्ख्यां वालकों को मारती हैं। वे ऐसे मारती हैं कि मल के ढेर,
मैले कचड़े के ढेर और प्रतेष प्रकार की मेली जगह से मैल व रोग-हामि
जाती हैं और भोजन पर जो वालक खाता हैं रख देती हैं। जब बालक का
भोजन पकाया जाए तो वह मिल्ख्यों से रित्त रहे, क्योंकि जब मक्खी विच्चे
की दूध पीने की वोतल की चुसनी पर वैदती है या उस भोजन पर जो वह
खाता है तो वह मैल और विषेते रोग-कृमि छोड़ जाती है। वालक इन को
निगलता है। फलतः तुरन्त घोर दस्त होने लगते हैं। मिक्ख्यों के विषय
में ४८ वें प्रध्याय में बताया गया है कि उन को कैसे नाश कर सके हैं॥

# मैला दुध और दूध पीने की मैली वोतलें

२५ वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि रोग-कृमि को नाश करने के लिये दूध उद्यालना उचित है। यदि वालक का भोजन उपालने से स्वच्छ हो गया है तो उसे ढकनेवाले वर्तन में रखना चा हिये। और यदि दूध पिलाने की वोतल और चुसनी वार २ उवालने द्वारा स्वच्छ हैं तो वहुत से दस्त के रोग और दूसरे रोगों की रोक हैं:गी॥

Hindi-10.

घपच्य भोजन घोर कुसमय पर खिलाना।

वालक को सिठाई या केक, पकवान देने से रोना योड़े समय लों वन्द हो जायगा, परन्तु पीड़ा श्रीर दस्त जो इन पदार्थों के खाने से प्राय: निरुच्य पूर्वक होंगे उस से वह कई धर्मा तक रोयगा। श्रीर वहुधा इस से वह पालक मर भी जायगा। मिक्ख़ियां सिठाई श्रीर पकवान की श्रीत चाहक हैं श्रीर वे इन पर वैठती श्रीर इन्हें खाती हैं॥ श्रीर श्रूपने शरीरों का मल होड़ जाती हैं श्रीर वह मेल भी जो उन की दांगों श्रीर पैरों में है होड़ जाती हैं। मिठाई, पकवान श्रादि पदार्थ न केवल मिक्ख़ियों हारा मेले होते हैं परन्तु गली की धृति श्रीर मिठाईवाले के मेले हाथों से भी मेले हो जाते हैं। तो केवल पक हो उपाय इस से दक्त का है कि इस प्रकार की वस्तुएं को मिठाईवाले से लाते हो उन्हें वसे को देने से पहिले खाल ढालो श्रीर यदि उपाल नहीं सके हो तो वालक को खाने को कहापि न हो। ये पदार्थ जव छुसमय पर वालक को दिये जाते हैं तो श्रीर भी श्रीयक या दुगने हानिकारक हो जाते हैं। प्रत्येक वालक को नियत समय पर भोजन देना चाहिये श्रीर उसे भोजन के नियत समय के धीच में कभी भी खाने को न देना चाहिये॥

श्रसाध्य दस्त दूध पीते वालक को माता के किसी रोग के कारण भी श्राने लगते हैं या माता के कोई प्रोपिध खाने या कोई इस प्रकार का मोजन खाने या पीने से दूध के गुण में श्रन्तर पड़ जाता है। ह्याती का दूध पीनेवाले वालक के विषय में जिसे दस्त श्रावें उस की ठीक चिकित्सा करने में पहिले यह देखना पड़ेगा कि माता तो रोगी नहीं है या उस ने कोई ऐसी श्रोपिध तो नहीं पी है या ऐसा भोजन तो नहीं खाया है जिन से वालक को दस्त श्रा गये हैं॥

नन्हे वालकों में दस्त की उपचार-चिकित्सा।

यदि दस्त-रोग की उचित श्रीपधि करो तो तीन वार्ते करनी चाहियें ये वे हैं:-

- १. समस्त दूध का भोजन वन्द् करो जब तक कि दस्त न इके॥
- २. खुव पानी पीने को दो ॥
- २. महाझांत को खब्छ करो॥

विकित्सा के कुछ थोड़ें और भी उपाय हैं और यदि आवश्यक हो तो इन अपर लिखे उपायों के अतिरिक्त दूसरे उपाय भी करो पर ये तीन जो अपर वताये हैं आरम्भ में भ्रति मुख्य हैं॥ यदि वालक जिसे दस्त का रोग है दूध पीता है तो कम से कम एक दिन के लिये उसका दूध वन्द कर दो, उस वालक का जिसे दस्त धाते हैं आमाशय और आंतें दूध को नहीं पचा सकती हैं। दूध जो पचा नहीं है वह महास्रोत में पड़ा रहता है और दस्त के रोग-कृमि का भोजन हो जाता है इस से और विष टराक्ष होता है॥

दूध पिलाने के बदले वालक को चांवल का पानी पिलाओ (देखो अध्याय ४०, उपचार, चिकित्ला नम्बर २४), अगडे की सफ़ेदी का पानी (देखो अध्याय ४७, अगडे की सफ़ेदी) और ज़रा नारंगी का अर्क या सत पिलाओ। वालक को जब तक कि दस्त न रुकें दूध न पिलाओ और ठकने पर जितना पहिले पीता था उतना न दो पर थोड़ा थोड़ा हो॥

द्रवर पदार्थ अच्छी तरह पिलाभो क्योंकि दस्त-रोग में जब दस्त होते हैं तो वालक के शरीर से पहुत सा पानी निकल जाता है। यह द्रव्य पदार्थ उस के रक्त में से आता है सो वहुत सा गर्म उदला हुआ पानी उसे पिलाना चाहिये। साधारण जल की अपेला कभी २ चांवल का पानी भी पिलाओ।

क्रय और दस्त से यह विदित होता है कि वालक का शरीर कुछ मल निकाल फेंकना चाहता है जो उस के महास्रोत में हानि कर रहा है। सड़ा श्रीर श्रपथ्य भोजन वालक के महास्रोत में से क्रय श्रीर दस्त कराता है ठीक जैसे कि यदि मिर्च श्रांख में पड़ जाय तो श्रांख में श्रांस शाते हैं श्रीर शीव फड़कने लगती है ताकि मिर्च श्रांख से वाहर निकले। सो महास्रोत को स्वच्छ करने में सहायता देने के लिये प्रत्येश प्राधे घग्टे में इतना पानी जितना उसे पिला सके हो पुचकार के पिलाओ। यह पानी महास्रोत में जाता है और उसे स्वच्छ करता है। एक सेर पानी में श्राधा चाय के चम्मच भर नमक मिला दो। वालक को पिचकारी दो (देखो अध्याय २०) श्रौर पिचकारी में यही नमक मिला पानी दो, प्रत्येक दस्त होने के पश्चात्। पिचकारी का जल गर्म हो (२०४ F. डिग्री उच्छ), चिकित्सा श्रारम्भ करने के पूर्व एक चाय के चम्मच भर अरेंडी का तेल (castor oil) पिला दो यदि वालक चार या पांच वर्ष का है तो दो चाय के चम्मच भर के अरेंडी का तेल पिला दो। श्रामाश्य पर प्रत्येक तीन घराटे सेकन संवन करो। वालक चुप चाप पलंग पर पड़ा रहे। किसी दशा में उसे उठने न दो. क्योंकि कोई सा भी शारीरिक कार्य्य करने से रोग वह जाएगा॥

इन उपरोक्त उपायों को एक दिन करने के परचात् यह भला होगा कि द्दत-रोग को रोको सो प्रत्येक तीन या चार घगरे में एक पिचकारी दो छोर नुरखा या उपचार नम्बर ७ की एक चाय के चम्मच भर द्वा प्रत्येक चार या पांच घगरों में पिलाछो। रवेत सार (स्टार्च Starch) वाले जल को वनाने के लिये, ताकि रवेत सार की पिचकारी दी जाय, पिढ़ेले कुछ चमचे भर रवेन सार (चाहे मका का, चाहे गेहूं या चांवल का हो) लो और उसे कुइ टग्रहे जल में मिला में तब गिलास भर पानी डालो और उसे उदाल डालो तब टग्डा होने दे। यह रवेत सार पानी विलक्षन पतला होना चाहिये। पिहले दिन की नाई सेकन सेवा करनी चाहिये। पिहले दिन की छपेना कम पानी दो॥

वालक के उदर पर छुळ हल्का वस्त्र उद्गाना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि ठएड लग कर दस्त रोग श्रोर भी श्रधिक हो जाय॥

वालक को वहुधा स्नान कराना चाहिये छौर उस का विद्रौना स्वच्छ रक्खो, वालक को मच्हरदानी के भीतर रखना चाहिये कि मिक्खयां उस से दूर रहें। घर के शेप वालकों को वे चम्चे छौर शालियां न उपयोग में लाने दो जिन को रोगी ने उपयोग किया है। रोगी की उपयोग की शालियां छौर चमचे उपयोग करने के पश्चात् उवाल डालने चाहिये॥

द्स्त रोग आंतों में विपैली और विकार करनेवाली वस्तुओं के प्रवेश करने द्वारा होता है। समाचार पत्रों में जो औपिध्यां हापी जाती हैं कभी न देनी चाहियें क्यों कि वे दस्तों को तो श्रीष्ठ वंद कर देती हैं परन्तु उन के कारण को दूर नहीं करतों हैं। यह विपैली वस्तु जो दस्तों का कारण थी और जो अब लों आंतों में है किर दूसरी वार रोग उत्पन्न करेगी और दूसरे समय जो दस्त रोग होगा वह पहिले से अति असाध्य होगा। इस रोग से चंगा होनेका सब से उत्तम उपाय यह ही है कि उस विपैले पदार्थ को जिस के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ निकाल दो॥

स्वनाः—रीन के द्ध और पानी मिलाने के विभाग चकः—यिः गाय या वकरी का द्ध मिलना प्रसम्भव हो तो रीन का जमा हुन्ना द्ध उपयोग करना एड़ेगा। रीन के द्ध दो प्रकार के होते हैं:—मीठा जैसे नेसलज़ बान्ड (Nestle's Brand), श्गल बान्ड (Eagle Brand) भौर मिल्कमेड बान्ड (Milkmaid Brand); या मिठास रहित दूध, जब बालक को पिलाने के लिए ये दुध लो तो मीठा श्रौर मिठास रहित नीचे के चक्र के आवसार मिलाश्रो जिसे डाक्टर होल्ट ने श्रपनी पुस्तक ''धालकों के भोजन श्रौर पालन पोपण" चीनी भाषान्तर, में दिया है ॥

| वालक की आय                                            | े दिन             | 3 दिन             | ४ दिन     | रू दिन     | क दिन         | ७ दिन         | १ से ४ सप्ताइ लॉ | ४ सप्ताह से ३<br>महीने लॉ | ३ से ६ महीने लॉ | ह महोते       | ६ से १२ मदीने लॉ |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| मीं दूध का भाग                                        | १भा               | ग १               | 8         | 8          | 8             | 8             | 8                | 8                         | ٤               | 8             | 8                |
| मिठास रहित दूध<br>का भाग                              | ३ भा              | ग ३               | 3         | 3          | ₹             | æ             | n/               | ą                         | ą               | ş             | <b>३</b>         |
| उपला हुम्रा जल                                        | ६०<br>भाग         |                   | ४०<br>भाग |            | २४<br>भाग     | २०<br>भाग     | १ई<br>भाग        | १२<br>भाग                 |                 |               |                  |
| चांवल का पानी<br>इसवा नम्बर २४                        |                   |                   |           |            |               |               |                  |                           | २ १<br>ग भा     | २<br>ग भ      | -                |
| प्रत्येक वःर के<br>भोजन में कितना<br>देना चाहिये      | याया मे १ याँस तक | याथा ने १ योंस तक | र याँस    | १ जॉल      | ेढ़ याँम      | ेव योस        | १ योस            | ३ ने ४ खोंस तक            | े <u>भ</u> ्    | ० सं ६ घास तक | ~                |
| कितने घएडे के<br>पश्चाम् एक<br>एक भीजन<br>हेना चाहिये | २<br>घराटे        | २<br>घराटे        | २<br>घगटे | २<br>घराटे | र<br>घगटे     | २<br>घर्गटे   | २ ह<br>घगटेघ     | तई ३<br>सटे घरा           |                 |               | ४<br>घर्यटे      |
| प्रति दिन कितनी<br>बार भोजन देना<br>चाहिये            | ई<br>या<br>=      | 5                 | १०        | १०         | र<br>या<br>१० | =<br>या<br>१० | द १<br>१<br>१    |                           | ŧ               |               | ¥                |

#### द्याच्याय २७।

# नन्हे वालक श्रौर वालकों के कुछ साधारन रोग।

## मुंह याना।

जय माता मूर्खता से वालक को दूध पिलाने की वोतल या उस की चुमनी को स्वच्छ नहीं रखती तो यह रोग हो जाता है। प्रत्येक वार दूध पिलाने के पूर्व और पर्चात् उंगली पर जाली या पतला कपड़ा लपेट कर और उस को वोरिक पेसिड के लोशन में (मुस्खा नं १) भिगो कर वालक के मुंह को स्वच्छ करना चाहिये। जब वालक की घायु एक वर्ष की या घ्रिक हो, तो वालक के मुंह को पोटासियम पलोरेट के पूर्ण मिश्रित लोशन से घोने से उत्तम होता है। यदि मुंह के भीतर छोटे २ स्वेत हाले निकल घावें तो मूनी हुई फिटकरी (मुस्खा नं. =) लगानी चाहिये यदि यह रोग घ्रच्छा होने में देर लगे तो शीघ किसी प्रख्यात डाक्टर के पाछ जाथो।

## श्रूल या वायु श्रूल

जब कभी यह रोग होता है तो वालक ग्राचानक ज़ोर से रोने जगता
है। ज्यूं उयूं यह पोड़ा श्रिधिक होती है त्यूं त्यूं वालक ज़ोर से रोता है शोर
कम होती है तो खुप चाप हो जाना है। श्रामाशय श्रोर श्रांतों में वायु भर
जाती है जिस से उदर तन जाना है श्रोर कड़ा हो जाता है, जिस समय
यह पीड़ा श्रारम्म होती है नो वालक श्रापनी जांधें सुक्षेड़ कर उदर के ऊपर
खींच लेता है। श्रून रोग वहुधा उन वालकों को होता है जिन्हें ऊपर का
दूध दिया जाना है। इस का कारण यह होता है कि जल्दी र खिलाते हैं
या पेसा दूध देते हैं जिस में श्रिधक शकर होती है या जो ठीक प्रकार से
पार नहीं किया जाता है। होटे वालकों को पेना मोजन देने से जो
लमता से पकाया न गया हो वहुधा शूल रोग हो जाता है॥

### चिकित्सा उपचार

श्रूल जब उठे तो गर्म पानी चमचे से या वांतल से पिला देने से बहुधा लाम होता है। कपड़े को गर्म कर के उदर को संको यदि इस से (१६०) जाम न हो तो बाजक को एक धाध सेर पानी की पिचकारी दो। पानी इस रीति से बनाथा:—आध सेर पानी में चाय के चम्मच भर नमक धौर दो बड़े चमचे धार्थात् १ धौन्स ग्लीसरीन (Glycerine) मिलाश्रो यह पानी १०५ मि. डिग्री लों उप्ण होना चाहिये। पिचकारी से धांतों का ऊपरी साग तो स्वच्छ न होगा इस लिये पिचकारी के धांतिरक्त एक खुराक धारंडी का तेल भी देना चाहिये। यदि शुल बार २ होती हो तो उपचार नं. ७ (व) का एक छोटा चम्मच दो, तीन दिन लों दिन में दो बार देना चाहिये॥

इस जिये कि अनुचित कौर मैले भोजन ही से शुल उठी थी, इस के परचात भी शुल को रोकने का उपाय यही है कि पालक के भोजन को स्वच्छ और उचित रीति से बनाने की ओर ध्यान दिया जावे॥

# जमुगा (पंडन, Convulsions)

पालकों में यह रोग कई कारणों से हो सकता है, जेसे अवुचित खोर अपथ्य भोजन, सूखे का रोग या उदर में कृमि रोग से, शीत-ज्वर खोर हैज़ा। जब इस का दौरा होता है तो मुंह खोर हाथों के स्नायु छकड़ने च पंठने लगते हैं खोर मुंह एकाएकी पीला हो जाता है, खांखों की टकटकी वन्ध जाती है और सिर पीछे लटक जाता है, हाथों की मुट्टी वन्ध जाती है और टांगें पंठन होने से ऊपर खिंच खाती हैं॥

### चिकित्सा।

१०५ F. डिग्री की उप्णता का गर्म पानी वनाक पालक को उस में विठाश्रो श्रीर उस के सिर पर ठएडे पानी में कपड़ा भिगो के निचोड़ के रफ्खो। इस कारण कि जमुगा रोग वहुधा श्रांतों में किसी प्रकार के सड़े या कड़े मोजन के जम जाने से होता है, उचित है कि गर्म पानी में कुछ मिनिट विठाने के पश्चात् वालक को गर्म पानी की पिचकारी दी जाप श्रीर एक चाय का चम्मच या उस से श्रीधक श्रारंडी का तेल दिया जावे। जो मोजन वालक को दिया जाता है उसे बड़ी सावधानी से वनाना चाहिये क्योंकि यह जमुगा का रोग वहुधा कड़े या विगड़े भोजन से होता है। कभी कभी गाय या दकरी का दूध वन्द कर के 'दीन का दूध" या किसी प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन मोल लेना पड़ेगा। वालक के दस्त या टही की श्रीर भी ज्यान देना पड़ेगा क्योंकि वालक को श्रजीर्ग रोग न होना चाहिये।



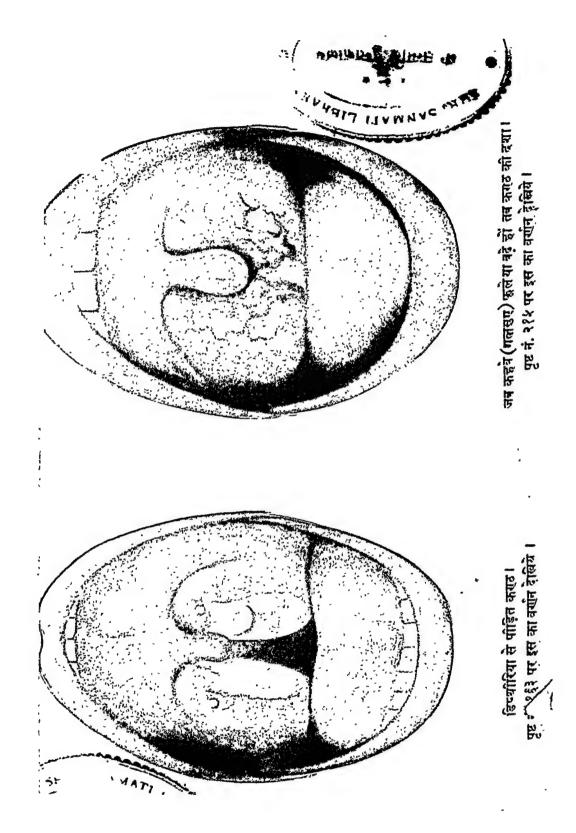

(बालक अरेंडो के तेल को सुगमता से पी लेगा यदि उस में नारंगी या किसी और फन का रस मिला लिया जावे) बालक को कोई गर्म वस्तु जैसे एक या दो प्याला गर्म शुक्या या किसी फल का रस मुख्यतः मीठी मोसम्बी का रस, पिलाओ, बालक को बिस्तर पर लिटा दो और ऐसे कमरे में रक्खो जिल को खिड़ कियां खुली हों, कुछ दिन के लिये उस का मोजन कम कर दो। जब बालक को पसीना था जावे तो उस को वादल के टुकड़े (sponge) से स्वच्छ कर के अच्छी तरह, विव्कुत सुखा दो, यदि इस पर भी खांसी न जाय तो छाती के सामने के भाग पर दिन में दो बार पन्द्रह र मिनिट तक सेकन सेवन करना होगा (देखो अध्याय २०)। यह आवश्यक है कि यह चिकित्सा जव लों खांसी अच्छी न हो जाय लगातार की जाय। सर्दी को चिकित्सा यदि परिश्रम पूर्वक न की जायगी तो सम्भव है कि फेफड़ों के असाध्य रोग हो जायं॥



#### ग्रध्याय २८।

# "डिप्थीरिया" खसरा, छोटी माता, कर्ण सूल।

# "डिप्चीरिया" (Diptheria)

वे रोग जो वालकों को होते हैं उन में से यह एक श्रित श्रसाध्य रोग है। यह वीमारी (डिप्यीरीया) रोग-कृमि द्वारा होती है। यह रोग-कृमि गले धौर नाक में जहां वह उत्पन्न होते हैं न केवल घाव वना देते हैं परन्तु वे एक प्रकार का विप भी वनाते हैं जिस से हृद्य को हानि पहुंचती धौर वहुत तकलीफ़ होती है॥

डिप्यीरीया एक छूत का रोग है जो खास पास के वधों की देह में जग जाता है। वालकों का उन से, जिन्हें यह रोग है या जिन्हें यह रोग थोड़े दिन पहिले हुआ हो और इस रोग के कृमि उन के गले में हो और

र्जीकने और खांसन से फैलते हों, लग जाता है॥

वालकों को यह रोग उन चम्चों श्रीर प्यालों से जिन का उपयोग दूसरों ने किया है श्रीर वे उवलते पानी से धोये न गए हों जग सकता है। खिलोनों से श्रीर मुख्य कर सीटी के समान खिलोनों मे जिन को क्षे बहुधा श्रपने मुख में डालते हैं श्रीर पेसे ही श्रीर २ पदार्थों द्वारा यह रोग जग जाता है श्रीर फैलता भी है। उंगली या कोई श्रीर वस्तु जैसे पेन्सिल, पैसे श्रीर डोरी इत्यादि मुंह में डालना एक वड़ा मैला श्रभ्यास है श्रीर इस से डिप्थीरीया को छोड़ श्रीर दूसरे रोग भी हो जाते हैं। जब यालक छोटा हो तब से ही यह सिखाश्रो कि वह किसी भी पस्तु को मुंह में डालने की छटेव (बुरी श्रादत) न डाले॥

जब वह वालक जिस को डिप्योरीया हुआ है खांसता या लॉकना है तो कमरे की वायु में हज़ारों लाखों रोग कृमि फेंकता है। इस कारण से जब दूसरा वालक उस कमरे में आता है तो उस को अवश्य उस वायु में से यह रोग लग जाता है। यदि किसी मोह हो के लोगों में यह रोग है, तो अपने वालकों को उन के घरों में न जाने दो जहां पर यह रोग है। जब डिप्योरीया का रोग प्रचलित है, तो अपने वालकों को गली में दूसरे मोह हो के वालकों के साथ खेलने न दो, उन को घर ही पर रक्खों॥

( १६२ )

#### जन्ग।

डिए्थोरिया का प्रथम जन्नग गला दुखना है। यह जन्नग रोग जगने के दो दिन से लेकर ७ दिन में होता है। यदि अड़ोस पड़ोस में डिए्थोरिया है और तुम्हारा वालक कहता है कि उस का गला दुखता है तो वेपरवाही, टाल टूल न करो पर तुरन्त ही उस के गले को देखो। यह भी धावश्यक है कि पतली चपटी स्वच्छ लकड़ी का या बांस का दुकड़ा लेकर जीभ को दुवाओं कि गले के भीतर के धवयद देख सकी॥

पहिले गले में केवन गहरा जाल रंग के संमान दीख पड़ेगा पर तीसरे दिन कहवों (गल सुओं tonsils) के ऊपर श्रास पास भूरे रंग का चमड़ा दिखाई देगा श्रीर यह चमड़ा कहवे (tonsil) पर भी होगा। (देखो दिया हुआ। चित्र) वालक को निगलने में कठिनाई होगी श्रीर ज्वर भी चढ़ेगा॥

#### चिकित्सा।

ज्यों हो ज्ञात होवे कि डिण्थीरिया का रोग है तो एक प्रख्यात डाक्टर को तुरन्त वुलाओ। यह सोच कर कि तुम रोग की चिकित्सा कर लोगे विलम्ब मत करो। केवल एक औषधि है जो इस रोग को चंगा करेगी। वह ''डिण्थीरीया ऐन्टी-टोक्सिन'' कहलाती है। यह एक औषधि है जो घोड़े के रक्त में से निकाली जाती है। यह श्रोषधि डिण्थीरीया के विषेत्रे रोग-कृमि का सामना करती है। जितनी जल्दी इस औषधि का उपयोग करोगे उतना ही आच्छा होगा। यदि यह द्वा रोग के पहिले दिन उपयोग में आवे तो १०० में से ६६ को चंगा कर देगी। यदि रोग के तीन चार दिन पश्चात् उपयोग में आवे तो सैंकड़े में से ७६ से ५६ तक चंगे हो जायेंगे और यदि इस भौषधि का विलक्षत ही उपयोग न किया जावे तो उन वालकों में से जो इस रोग में अस्त हैं आधे मे अधिक मर जायेंगे॥

यह श्रीषि द्रव्य वस्तु हैं श्रीर चमड़े के भीतर एक गोदने की सूई (हाइपोडिमिंक नीडल, Hypodermic Needle) द्वारा भेदी जाती है। यह उचित प्रकार से केवल एक डाक्टर या चतुर नर्स कर सकती है। किसी २ स्थान में डाक्टर नहीं मिल एके तो वहां पर माता पिता इस को भेद देवें श्रीर वालक को मरने न दें। यह सुई ध्रीर "पेन्टी-टोक्सिन" चिकित्सालय या श्रम्पताल में से ले सकते हैं जहां पर श्रीषि विक्ती है। इस प्रकार से इस का "टीका" लगाश्री। इस टीका लगाने की सुई को कुछ

मिनिट तक उशको और उस शीशो को, जिल में यह धौपिध है, शराष (alcohol) में कुछ मिनिट रक्खो। तव शीशों का एक सिरा तोड़ो और सुई में धौषिंध खींच लां, तब बांह को कन्धे से कुछ इंच नीचे वाले भाग को सावुन और पानी से ख़ूब घो डालो। और फिर पॉछ के सुखा लो तब वहां पर टिश्चर धाएओडोन (Tincture of Iodine) लगाओ, त्यचा की तह को ऊपर उंगलियों से चुटकी में पकड़े रहो, तब टीके की सुई को वचा की सनह की सीध पर रक्खों और एक इंच तक चुना दो, इस प्रकार से कि यह केवल त्यचा और मांस के वीच में जावे। ३,००० से ४,००० धूनिट तक धोषिं डालो। यदि १२ घरोटे में धिंधक लाम त दीख पड़े तो फिर ३,००० से ४,००० धृनिट का दूसरा टीका लगाना चाहिये। कभी २ तीन टीकों के लगाने की धावश्यकता होगी॥

ज्यूं ही विदित हो जाय कि वालक को डिप्यीरिया का रोग है, तो उसे पक अकेले कमरे में रक्लो और किसी और वालक को उस कमरे में न आने दो। दो या तीन मनुष्यों के अतिरिक्त जो वालक की सेवा करते हैं, और किसी को कमरे मंन आने दो। वालक की सेवा के लिये जो कोई १ कमरे में आवे अपने वस्त्र के ऊपर एक ढीला लम्बा फपड़ा पहिने और जब जाने लगे तो उमें उसी कमरे में छोड़ जाय। कमरे से वाहर जाने के पूर्व अपने हाथ और मुंह को धोवो क्योंकि कमरे के वाहर और र लोगों से मेंट हांगी या तुम कुछ छुओंगे जो घर के दूसरे लोग उपयोग करते हैं। कोई खिलोना या कपड़े कमरे से वाहर न जाने दो कि और उनका उपयोग करें॥

खाने पीनं के वर्तन जो रोगी वालक उपयोग में जाता है उकी कमरे में रक्खां चौर उपयोग करने के पश्चात् प्रत्येक वार उवलते पानीसे घोछो। द्रव्य पदार्थ रोगी को खिलाछो॥

, वालक जब नाक पोंछे या छिनके तो काराज या पुराने कपड़े में पोंछे भौर ये पोंछने के परचात् जला देने चाहिया।

यह श्रित श्रावश्यक है कि वालक को पलंग पर खुगचाप लिटाश्री श्रीर जब तक पूर्ण निश्चय न हो जाय कि वह श्रच्छा हो गया है उसे उठने श्रीर चलने फिरने न दो पश्रोंकि घूमने से, उस विप के कारण जिस से हरय को हानि हुई है श्रचानक मर न जाय॥

गने में प्रत्येक घराटे उपचार नम्बर ह या १० (देखो ग्राच्याय ५०) फुरहरी से भौपधि तागात्रो, उपचार नम्बर १० धीरे से एक रबर की पिच-

कारी से नाक में 'डाला जाय। जब गले में श्रोषधि लगाती हो या उस का मुंह धोती हो तो नर्स को श्रपने मुंह श्रोर नाक पर स्वच्छ कपड़े की कई तहीं का खोल पहिनना श्रावश्यक है ताकि कृमि उसे न लग जायं॥

गले के सामने की छोर छोर दोनों छोर संकन सेवन से पीड़ा मिटती है। वालक को एक वार दिन में पेट की सफ़ाई के लिये पिचकारी छवश्य देनी चाहिये। जितना पानी छोर फल का रस उसे फ़ुसला कर पिला सकते हो पिलाछो॥

ज्यृही घराने में एक बालक को यह रोग हो तो उस् घराने के शेष जोगों को ऐन्टी-टोक्सिन का टीका जगवालेना आवश्यक है। क्योंकि यह विदित हुआ है कि यह श्रीषधि जो डिप्यीरिया रोग को चंगा करती है उसे जगने से भी सुरिक्त करती है। ५०० से १,००० यूनिट का टीका प्रत्येक वालक को दो श्रीर पूरे मनुष्य को १,००० से २,००० तक यूनिट का टीका जगाश्रो। यदि एक महीने के पश्चात् भी डिप्यीरिया श्रड़ोस पड़ोस में फैला है तो फिर टीका जगवाना चाहिये॥

ज्यूं ही वालक डिप्थीरिया से चंगा हो जाय तो उस के कपड़े, विस्तर श्रीर कमरे को श्रीपिध द्वारा स्वच्छ करना चाहिये कि यह रोग श्रीरों को न जग जाय (देखो विधि श्रध्याय ४७ में)॥

कभी २ डिप्थीरिया की बीमारी फैलती हैं और तिस पर भी पेन्टी-टोक्सिन प्राप्त करना ग्रसम्भव होता है तो इस रोग को रोकने के लिये दिन में तीन वार ४ चाय के चम्मच भर नमक को पक सेर पानी में डाल कर फुल्ली किया करो। परन्तु कोटे बालकों के लिये हई को एक पेन्सिल पर जिपेट कर फुरहरी बना के नमक में डुवो कर उन के गले के भीतर लगा दो॥

### खसरा (Measles)।

यह अति साधारण और छूत का रोग है। यह वहुधा असाध्य रोग नहीं समक्ता जाता है परन्तु जिस बाजक को खसरा निकले उस की सेघा - अति सावधानी से करनी चाहिये कि ऐसा नहों कि खसरे के पश्चात् कोई और भयानक रोग नहों जाय।

खसरा रोग प्रति शीव्रता से फैल जाता है यदि कोई वालक रोगी बालक के निकट ब्रावे या उस कोटरी में जाय जिस में खसरे का रोगी बालक हो तो बहुधा दस बारह दिन पश्चात उसे भी खसरा निकल प्रावेगा। इस का पहिला ल त्त्रण नाक में सदी, नाक का वहना, श्रांखों में जाली और कुछ उनर होता है। रोग के आरम्म होने के तीन चार दिन पश्चात् खसरे के दाने निकल आते हैं पहिले पहिल सूत्म लाल दाने पिस्सू के काटने की नाई मुंह पर दिखते हैं। फिर सम्पूर्ण शरीर पर दो एक दिन में फैल जाते हैं, मुंह पर के दाने पड़े २ हो जाते हैं ऐसे कि वहुत से दाने मिल कर एक वड़ा चकता बन जाता है॥

खसरे के पश्चात् जिस भयानक रोग के होने का भय होता है पह

फान और फेफड़े के रोग होते हैं॥

### चिकित्सा।

खसरे को चंगा करने की कोई विधि नहीं है। यह रोग दाने निकलमें के पश्चात् स्वयं अच्छा हो जाता है वरन् आवश्यक है कि वालक को पौष्टिक भोजन दें और सुरिचत एक्खा जाए, वालक को एक स्वच्छ कमरे में एक स्वच्छ एलंग पर लेटना चाहिये, उसे गर्म रखना चाहिये क्योंकि खसरे में पालक को ठएड लग जाने का वड़ा भय है। और यदि ठएड लग गई तो असाध्य फेफड़े का रोग होने का भय है। उस कमरे में दूसरे वालकों को नहीं आना चाहिये नहीं तो उन को भी वही रोग लग जायगा॥

बहुत दशाओं में जब लों दाने नहीं निकल आते तो इस वात का ज्ञान भी नहीं होता कि वालक को कौनसा रोग निकल आया है, ऐसी दशा में दो चाय के चम्मच भर अरेंडी का तेल दे हो और आमाश्रय स्वच्छ करने के लिये गर्म पिचकारी दो जो १०० F. डिग्री उष्णाता की हो। मुंह स्वच्छ करने की औषधि से (देखो उपचार नम्पर ६ श्रध्याय ५०) प्रति दिन कई बार मुंह को स्वच्क करों, नमक के पानी से (श्राध सेर पानी में १ चाय का चम्मच भर नमक डाल कर) नाक के भीतरी भाग को दिन में कई वार फुड्यारे की पिचकारी से धोना चाहिये यदि फुट्यारे की पिचकारी न प्राप्त कर सको तो लाधारण छोटी पिचकारी से नाक के नथनों में धीरे धीरे नमक का पानी डालना चाहिये। यदि नाक और मुंह को इन उपायों द्वारा स्वच्छ रक्खोंगे तो फेकड़ों का भयानक रोग शीत (एक अति ध्वसाध्य फेफड़े का रोग) रुक सकता है। बहिरापन भी रुक जायगा यदि छाती में छुछ पीड़ा हो या कुछ खांसी हो तो दिन में दो वार प्रति दिन संकन सेवन करो॥

खसरे के समय नेत्रों की भी सावधानी करनी चाहिये। कमरे को नेत्रों की रक्षा के लिये धंधेरा करों। वोरिक पेसिड का लोशन उपयोग करो। उपचार नम्बर १ ले कर दिन में कई बार नेत्रों को घोछो। देखो भ्राच्याय ४४ में नेत्रों की रत्ता के विषय में, जब वे फूल जायें तो शित्ता दी गई है।

मन में इस वात का सदैव विचार रक्खों कि खसरा एक श्रसाध्य रोग है श्रीर उस से वहुत से वालकों की मृत्यु हो गई है। जब झात हो कि सोहल्ले में खसरा है तो माता पिता को पेसे स्थानों में जहां पर यह रोग हैं श्रपने बच्चों को जाने न देना चाहिये। प्रत्येक दशा में जब घर में एक यालक को खसरा हो जाय तो उसे एक कमरे में श्रकेले रक्खों कि घर के दूसरे वालक भी इस रोग में श्रस्त न हो जाएं॥

## (छोटी माता Chicken Pox)

छोटी माला भी छूत का (लगनेवाला) रोग है परन्तु यह श्रसाध्य नहीं है। पिहले कुछ दाने शरीर के धड़, खोपड़ी श्रोर कलाई पर निकलते दिखाई देते हैं। इस के दाने वहुत कुछ वड़ी माता के दानों की नाई होते हैं। इस की चिकित्सा में यह करना उचित है कि वालक को खूव पानी पीने को दो श्रोर प्रति दिन उस को पिचकारी दे कर श्रांतों को स्वच्छ करो (देखों श्रध्याय २०)॥

जव दानों में पानी भर धावे तो उन पर वैसेजीन जगानी चाहिये (देखो उपचार नम्बर ११) इन दानों को खुजजाने न दो; नहीं तो दाग पड़ जाएंगे। नेजों को दिन में ३ वार उपचार नम्बर १ से धोना चाहिये॥

## कर्ण मूल

इस रोग में वहुधा पहिला लक्षण यह है कि कान के नीचे पीड़ा होती है। थोड़ा सा उबर भी ख्राता है। कान के नीचे की पीड़ा कोई वस्तु चवाने या निगलने से खौर भी ख्रधिक हो जाती है। एक या दोनों कानों के नीचे और सामने की ओर थोड़ी सी सूजन भी देख पड़ती है, यह सुजन वढ़ जाती है और कोई कोई दशाओं में और भी ख्रधिक हो जाती है थोड़े दिनों में यह सूजन घटने लगती है और प्रायः एक सप्ताह में विलक्कल जाती एहती है।

इस की चिकित्सा में खचेत रहना चाहिये कि बालक को ठग्ड न छगे श्रीर सदीं न हो। उपचार नम्बर १० (देखो श्रध्याय नम्बर ४०) से मुंह को बार २ घोना चाहिये, स्जन की बार २ सेकन सेवन से पीड़ा मिटती है। जिन जोगों को कर्णमूल नहीं निकल चुके हैं. डन को रोगी से श्रलग रहना चाहिये

#### अध्याय २१।

# अजीर्गा, अरुचि, कोष्ट बद्ध और बवासीर।

संसार में पेसे थोड़े ही लोग होंगे जिन को ऊपर लिखे हुए रोगों में से एक या अधिक रोग न हुए हों यद्यपि ये रोग मोती िक्तरा या मलेरिया (ऋतु ज्वर) के समान असाध्य नहीं हैं तथापि उन से अति कप्ट होता है और उन के द्वारा और भी वहुत से भयानक रोग हो जाते हैं॥

## श्रजीर्ग के कारग श्रीर जन्नग।

श्रजीर्य के राव से साधारण लक्षण यह हैं कि श्रामाशय में वेचैनी श्रीर पीड़ा होती है काती में जवलन हृदय में ज्वलन, श्रामाशय के ऊपर छूने से पीड़ा श्रीर लीम श्रित मैली होती है श्रीर खट्टी डकारें श्राती हैं वमन भी हाता है श्रीर सिर में पीड़ा भी होती है। कभी २ दोनों कन्धों के वीच की पीठ में पीड़ा होती है। खाधारण रीति से धामाशय की पीड़ा भोजन खाने से कम हो जाती है, परन्तु थोड़ी देर परचात् फिर तीच्ण होने लगती है, कलेजा श्रपना काम यथोचित रीति से नहीं करता है। श्रीर इस कारण से टट्टी हरके रंग की उतरती है॥

ध्रजीर्श के कारण इतने ध्रधिक हैं कि सारांश में उन का वर्णन नहीं हो सका है। सव से साधारण कारण भोजन का ध्रति शीघ खाना है। शीघ खाने का यह फल होता है कि भोजन भली भांति चवाया नहीं जाता परन्तु गुठली की गुठली निगल ली जाती है। ध्रामाशय को यह भोजन पचाने में वहुत सा जठर रस वनाना पड़ता है। जिस के कारण छातो में जलन धौर खट्टी डकारें ध्राने लगती हैं। वहुत से लोग भोजन पकाते समय ध्रच्छी रीति से नहीं पकाते हैं, ऐसे ध्रधकचे भोजन से ध्रधिक प्रजीर्ण हो जाता है वहुत ध्रधिक खाने से भी वहुधा ध्रजीर्ण हो जाता है। अच्छी रिति से पका हुआ भोजन भी यदि ध्रधिक खा लिया जाय तो ध्रजीर्ण उत्पन्न करता है, निधन लोगों में ध्रजीर्ण का साधारण कारण यह होता है कि उनका भोजन ध्रित कड़ा होता है ध्रीर इसे भी वे ध्रधिक खा लेते हैं। ध्रपथ्य भोजन ध्र्यात् वे वस्तुएं जो नमक ध्रीर (१६०)

शकर में पाग कर रक्खी जाती है और वे भोजन जिन में घादरक, मिर्च, मसाला धौर दुनरी चर्परी, तीहण वस्तुपं होती हैं इन से भी घामाशय को हानि होती है धौर वह घापना कर्तव्य कार्य करने में घायोग्य हो जाता है॥

वे लोग जो मिद्रा वहुत पीते हैं अजीर्ग रोगों में प्रस्त रहते हैं और हन को भूक कम लगती है, मुख्य कर निहारी (भोर के भोजन) दे समय। हन के आमाशय में पीड़ा होती है और वहुधा मोजन करने के प्रचात् धमन करते हैं। मिद्रा से आमाशय को जितनी हानि होती है प्राय: उतनी ही तम्वाकू पीने से होती है और उसे भी अजीर्ग के साधारण कारणों में से पक कारण सममना उचित है।

वहुन से उदाहरण हैं, मुख्य कर श्राध्यक्तों, विद्यार्थियों और काम काजी मनुष्यों के, जिन को प्रति दिन शारीरिक व्यायाम न करने के कारण श्राजीर्ण रहता है। मनुष्य के स्जनहार ने कहा है "तू अपने भों के पसीने की रोटी खायगा"। भोजन श्रीर व्यायाम पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर है। चह जो भोजन खाता है श्रीर व्यायाम नहीं करता कुछ न कुछ विगड़ी हुई पाचन क्रिया द्वारा श्रावश्य दु:खित रहेगा॥

उपरोक्त कारण के अतिरिक्त समय कुसमय भोजन करने से भी अजीर्ण होता हैं जैसे खाने के समयों के मध्य में खाना; रात के समय में जब देर हो गई हो वहुत ज़्यादा भोजन करना। इन दोनों कारणों से किसी न किसी समय अवश्य अजीर्ण होगा। इस के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन के लिये कि कौन से भोजन पथ्य और उत्तम, और कौन से अपथ्य हैं और शरीर को हानि करते हैं, देखो अध्याय नम्बर ४॥

#### चिकित्सा।

धाजीर्ग रोग से चंगा होने के लिये श्रावश्यक होगा कि कारण को दूर करें। यह स्मरण रखना श्रावश्यक है कि उन वहुतेरी छोषधियों में से जो समाचार पत्रों में छ्पती है किसी के खाने से कुछ समय तक पीड़ा तो वन्द हो जाएगी वरन् उस का कारण दूर न होगा। इस कारण पेसी सब श्रोविधियों से वचो। देखों श्रोर ढूंढों कि प्रम्तावित कारणों में से कौन २ से कारण तुम्हारे श्रजीर्थ पर ठीक जगते हैं। समस्त मिदरा पान श्रोर तम्बाकू पीने को छोड़ना पड़ेगा। रोगी श्रामाशय इतना कार्य नहीं कन सकता है जितना कि स्वस्थ्य श्रामाशय कर सकता है, इस कारण कम भोजन खाना पड़ेगा। केवल पेसे पथ्य भोजन खाने चाहियें Hindi—11

जो शीव पच सकते हैं। ऐसे पथ्य भोजन की यह खुची है:—नेहूं की रोटी हो वार संक्षी हुई, विना मांड निकाला हुमा भीर खुन गला हुमा चांवल, प्रा वार सका हुई। विना माड़ विकाल। हुआ आर खूब गला हुआ वावक, मूने और भाव में वके हुए चाँवल, वानी में आधे वके हुए या जरा उनाले हुए ध्याहे, अहै, नाम्याती, अम्हार पहा के या निना पहाए खाओ॥ भना होगा कि मिटाई खाना छोड़ दो। श्रीर तने हुए भोजन भी न खाओं ये गरिष्ट होने हैं॥

यदि अजीर्ण तीच्ण हो तो एक खुराक ज्ञ छात्र (cathartic) की जो भौर २४ धण्टों तक कुछ न खाश्रो। २४ धर्मटे विज्ञ ज भोजन न जाने रेडल रोगी को जो बहुत अगक्त न हुआ हो, ऊँचे हानि न होगी। उपवास करने से चंगा होने में अधिक सहीयता मिलती है और पाचन किया के श्रवयवों को भी विश्राम मिन्ता है॥

पेसी दशाओं में जब हदय में जजन होती है और खहे रस की हकारें आती हैं तो खेनसार (starchy) भोजन को वहुन कम खाना चाहिये और स्वेतसार पदार्थों की अपेता विकनी और तेल की वस्तुपं खानी चाहियें। स्वत्तार पदाथा का अपना विकास आर तवा का बस्तुप खामा खाडथ। विद्विहरूम की जलन भीर खट्टी डकारों से हिंग होता है तो १० प्रेम से २० भेन तक उपचार नम्बर १२ (अध्याय ४०) का जो। भोर को उठ के थोड़ा सा श्रात का अवार प्रकार १६ (अध्याय ४०) का व्या भार का उठ क थाड़ा सा क्रित वर्ष पांनी विश्वी और सोने के पूर्व भी रात की ओड़ा सा श्राति वर्ष विद्यों तो श्रामाशय की उपरोध दशा को चंगा करने में लाभकारी होगा। १४ के भितिरिक्त जर आमाश्रय में पीड़ा हो तो प्रति दिन हो या तीन वार, रेज में भावारका अने भागाराज में पांड़ा वा वा भावा वर्ष रेठ मिनिट तक संक्रन सेवन करने से स्रति लाभ होगा॥

धर्मीर्ग रोग किसी प्रकार का क्यों न हो, जितना खुव चवा कर धीरे २ खाने के लिये कहा जाय सो सब थोड़ा है। क्योंकि खुन चना कर खाने से पाचन क्रियां के अवयव अपना काम उत्तमता से करते हैं। प्रति दिन शारीरिक परिश्रम या व्यायाम करना भाषा काम उत्तमता च करत ह। आता दन ब्नान द्वारा स्वच्छ रखना चाहिये॥

ध्रजीर्म के साथ जो घरिव होती है उस के जिये जी भाने खगड में जिता ही है वह करों। प्रस्ताविक शितार्ष जो वताई गई है श्रजीर्थ को प्रशेक देशा में चमा न करेंगी। रोगी के लिये यह आवश्यक है कि समय समय पर हम को खोजे कि कौन २ सा भोजन उस के स्वास्थ्य के जिये जमप्त पर्वक अनुकृत हैं और यदि वह भवा पौछिक भोजन है तो केवल उसी की खाया करे।।

## कोष्ट बद्ध। (Constipation)

प्रति दिन एक बार या श्रिष्ठक बार दृष्टी उतरना श्रावश्यक है। परन्तु जब दो या तीन दिनों में केवल एक ही वार दृष्टी उतरे तो उसे कोए बद्ध किहने हैं। उन लोगों को भी यही बीमारी समस्तो जिन्हें प्रति दिन दृष्टी उतरने क लिये किसी प्रकार का जुलाव लेना पड़ता हो। इस के दूसरे लक्षण मैली जीभ, श्वास से दुर्गन्ध श्राना, सिर की पिड़ा, मुख्य कर सिर के उपर श्रीर पीछे पीड़ित होगा श्रीर कभी २ श्रामाशय में कुल दर्द सा होगा॥

कोए-यद्ध के कारण सदा बैठे रहने की ख्रादन धौर चाय, काफ़ी, तम्हाकू और नशे की वस्तुधों का पान करना, हैं। किसी २ दशा में ध्रामाशय की खस्वभाविक दशा से भी कोए-यद्ध हो जाता है। लगातार जुलाब पीने के अभ्यास द्वारा ध्रति तीहण कोए-यद्ध हो जायगा। स्त्रियों को मुख्य कर कोए-यद्ध इन कारण से योता है कि वे टट्टी करने की इच्छा पर ध्यान न दे के रोक लेती हैं। सो समय चले जाने के पश्चात् जब मल ध्रांतों के अध्य भाग में चला जाता है तो किर टट्टी करने की इच्छा भी जाती रहती है ध्रीर घार कोए-यद्ध हो जाता है॥

## चिकित्सा।

कोष्ट-चद्ध का श्रंगा होना वहुन कर के बुरे श्रभ्यासों को ठीक करने पर निर्मर है। समाचार पत्रों में छ्यी हुई श्रोपिधयों से इनना लाभ प्राप्त न होगा जितना पण्य मोजन श्रोर गारीरिक न्यायाम द्वारा होगा। प्रति दिन न्यायाम करना चाहिये या घूमने सैर करने जाना या वगीने में काम करना या श्रीर किसी प्रकार का गारीरिक न्यायाम। एक सुख्य प्रकार का न्यायाम यह है कि चिन लेट कर पीठ के नीचे कम्बल तह कर के या कोई श्रीर चस्तु रक्खो श्रीर दोनों पंगें को सीधे ऊपर उठाशो श्रीर इस को २० या २० वार प्रत्येक भोर को करा। एक लम्बी श्वास प्रत्येक थार लो। जब टांगों को कपर उठाश्रो तो थोड़ा ठहरो। यांगों को जन्दी २ न उठाश्रो। टांगें घुटने के पास न सुकाश्रो, धीरे २ टांगों को नीचे करो श्रीर उन्हें नीचे गिरने न दो। इस न्यायाम द्वारा ध्यामाशय के स्न'यु पुष्ट होते हैं श्रीर इस लिये बहुत सी दशाशों में कोष्ट-चद्ध को चंगा करने म सहायक होती है॥

बहुन सी दशाशों में प्रातः काल को उठ के एक प्याला गर्म पानी का या ठग्रहे पानी का धीरे २ पीने से लाभ होना है। बहुत से लोग प्रति दिन उचित द्रव्य पदार्थ नहीं पीते तो उन का कोए-वद्ध केवल इसी कारण से हो सकता है। इस लिये जो लोग कोए-यद के रोग में ग्रस्न हैं प्रति भोजन के साथ जो द्रव्य पंति हों उस को छंड़ कर प्रत्येक दिन पांच या छ: गिलास पानी छोर पिये। फन का रस भी पानी के कुछ भाग के स्थ न में पी सके हैं॥

किसी २ कोए-यद्ध की दशाओं में मल स्वेत रंग का होता है। इस का यह कारण है कि कले जा (जिगर Liver) यथांचित रीति से काम नहीं करता है थ्रोर इसी लिए कोए-यद्ध हुथा है। कले जे को उत्तेजित करने के लिये इस पर दिन में दो संकन सेवन १४ से २० मिनिट तक करो थ्रोर एक प्रेन इपिकाक (Ipecac) प्रति दिन भोर के समय खाथो॥

यह श्रच्छा है कि कोष्ट-यद के लिए जुलाव न लिया करो, क्योंकि वि कोई गोनी खाना श्रारभ्भ करता है तो वहुधा उस को प्रति दिन खाना विश्वयक हो जाता है। तो इस प्रकार के जुलाव की गोली लेने से एक श्रित दुरा श्रभ्यास पड़ जाता है। श्रोपिध के वहले प्रति दिन श्राध श्रोस से एक श्रीस तक श्रगर श्रार (Agar-agar चीनी घास) खाश्रो। इस को थोड़ी हैर चूट्हेमें भूनो श्रोर तब खाश्रो, परन्तु यह खाने के पूत्र न उथाली जाय।

किसी भी समय पनीमा पिचकारी द्वारा आंतों को स्वच्छ कर सकते हो परन्तु इमे भी प्रति दिन लेना अच्छा नहीं है। एक उत्तम उपाय यह है कि एक या दो दिन पनीमा पिचकारी एक मेर या अधिक गर्म पानी में लो ताकि रही हो, तो नरे दिन पिचकारी में थोड़ा ठगडा पानी लो और फिर चौथे दिन उस से भी थोड़े ठगडे पानी का उपयोग करों। इस प्रकार करने से एक या दो सप्ताह में रही आप से आप उतरने लगेगी और पिचकारी लेने की आवश्यक्रता न होगी॥

एक उपाय जो साधारण कोष्ट-चद्ध में लाभदायक हुआ है यह है कि

पक होटी रवर की पित्रकारी लों (देखों जसी चित्र में हैं) इस के हारा छांत के निचले सिरे पर हो बार टगडा स्वच्छ जल भर के डाल हो। टगडे पानी की पिच-कारी ले कर कुछ देर टहरों सब पाखाने जाको। हतना सरक



पाखाने जामो। इनना ज़रा सा ठगडा पानी श्रांत को उभारने की लिये पर्यात है श्रोर इस का फल पाखाना उतरना है। यह उपाय पनीमा पिचकारी को अपेता अति सरल है और वही फल होता है जैसा प्रायः पनीमा (enema) पिचकारी से होता है॥

कोए-चद्ध को प्रत्येक दशा में रोगी को यह भली भांति समक्त लेना चाहिये कि एक नियत समय पर टट्टी उतरना मृख्य धात है। सब से उत्तम समय प्रात: काल का है। ठीक भाजन खाने के पश्चात्, प्रत्येक दिन इसी समय पाखाना फिरने के लिए जाना, यदि ऐसा करने की इच्छा ने भी हो, भ्राच्छा है। क्योंकि ऐसा प्रति दिन करने से थांड़े ही दिनों में धांतों को छस नियत समय पर मल को निकाल फंकने का अभ्याल हो जायगा॥

यदि पावश्यक हो कि जुलाब की गोजी जी जाय तो दो "कासकारा सगरेडा" (Cascara Sagrada) k ग्रेन की गोजी प्रति सन्ध्या को जो या कासकारा सगरेडा के अक्रं की १४ बून्द पी जो यह उत्तम है॥

## बवासीर (Piles)।

र्मे गुदा के ठीक मुंह पर या भीतर हो। र गिलटियां वन जाती हैं। ये गिजटियां इस भाग की नमों के संकुत्तित होने के कारण से पड़ जाती हैं। द्यर्श (hemorrhoids) रोग का कारण कोए-वद्ध है।

## चिकित्सा।

सव से मुख्य कार्य श्रशं रोग को चंगा करने में यह है कि प्रथम कोए-बद्ध को चंगा करो। ऐसा करने के लिये उपरांक्त उपायों का उपयांग करो। यदि किसी को कठिन श्रशं रोग है तो किसी प्रख्यात डाक्टर से परीता करवाओ, क्यों कि ऐसी दशा में प्रख्यात डाक्टर की बुद्धि, श्रमुमव श्रीर चतुराई की श्रावश्यकता है जिस से वह चंगा हो जायगा॥

जब धर्श रोग किन नहीं हो तो ये दिये हुए उपाय जाभकारी होंगे।
भीर के भाजन के पश्चात् अच्छा होगा कि पाखाना फिरने का नियत
समय र इंग्रां। एक इंग्रिंश भी पिच कारी भर स्वच्छ ठयहे पानी की आंतों
के भीतर डालो। पानी भीतर जाने के पश्चात् कुछ मिनिट तक ठहरी तब
मज त्याग करों। टही करने के पश्चात् एक और पिच कारी ठयहे पानी
की भर लो और उस का पानो भी भातर डालो तब तुग्नत टही करो, मज
निकाल दों। इस से आंतों के नीचे का भाग सब मज से स्वच्छ हो जाता
है और यह चिकित्सा का मुख्य भाग है। आंतों को खाली करके एक

स्वच्छ गीले कपड़े में गुदा पों छां श्रीर उमे पानी से थो डालो सुखाने के पश्चात् गुदा के श्रास पात थोड़ा सा महाम (मग्हम ointment) लगायों लेड एसाटेट (Lead Acetate) के दो माग, टैनिक ऐसिड (Tannic Acid) का एक भाग, वेहाडाना का मरहम (Ointment of Bellardonna) के १४ भाग मिलाशा। इस मग्हम को थाड़ा सा लेकर दिन में दो या तीन वार लगाओ। इसे गुदा क मुंह पर, श्रीर मुढ के भीतर श्रांत पर भो लगाशो॥



#### श्रध्याय ३०।

## दस्त और पेचिश।

#### व्स्त।

यह स्वयम् रोग तो नहीं है पर वहुत से रोगों का ललगा है। यहि अड़ोस पड़ोस में हेज़ का रोग है तो दन्त आना उस का पहिला ललगा है, और जैसे ३२ वं अध्याय में विधि बताई गई है उस के अनुमार करना अचित है। यदि दस्त राग बहुत दिन तक रहना है और आंत में से जा मल निकलता है लाल रंग का है और उस के साथ सार पदार्थ भी निकलता है तो जो चिकित्सा अर्थ रोग के लिये गताई गई है इस रांग में भी वहीं करनी उचित है॥

साधारण दस्तों का रोग जो वहुतों को हुआ करता है अपस्य भोजन खाने और पीने द्वारा होता है। अपथ्य भोजन और बुगी रीति से पकाया हुआ भोजन या विगड़ा हुआ भोजन या कही फल या केकड़ा और सूखी मक्की खाने से दस्त आने जगते हैं। मिक्खियों द्वारा वहुन सा दस्त रोग उत्पन्न होता है। किसी भोजन को अधिक खा लेने, बुरा पानी पोने, आंतों में कीड़े पड़ जाने या आमाशय में ठएड जग जाने क कारण से भी दस्त रोग होता है॥

### चिकित्सा।

वार २ दस्त आने से साफ़ विदिन होना है कि आंतें अपने में से कुछ विकार करनेवाले पदार्थ को बाहर निकालने का यल करती है सो इस कारण से वहुत पानी पीने के द्वारा और गर्म पानी (१०६ मि. डियो उच्ण) की पनीमा पिवकारो प्रत्येक दस्त के पश्चात् लेने से और थोड़ा २ पपसम साल्ट (Epsom Salt) या अरेंडो का तेल खाने से विकारी पदार्थ निकल जाएंगे। पानी को अति धीरे २, धूंट २ पीना चाहिये। यदि पानी अनुकूल न हो तो चांवल का पानी जिस में पहन्ट भर पानी में एक चाय का चम्मच भर नमक मिला हो पीओ। पानी आंतों में जाकर जो कुछ दस्त का कारण है उसे निकाल देता है। आमाशय पर १६ मिनिट

तक प्रत्येक तीन या चार घग्छें पश्च व् संकन सेवन करने से रोग दूर होने में सहायता मिनेगी श्रीर पीड़ा भी जाती रहेगी॥

एक दिन पनीमा लेकर और पानी पी कर दःत को रोकने के लिये यह करना च हिंगे:—पानी पंना बन्द कर दो और प्रत्येक दन्त के पश्चात् गर्म स्वेत सार पिचकारी दो (देखो अन्याय २६) और उपचार नं० ७ (देखो अध्याय ४०) प्रत्येक चार घराटे में दो॥

मव प्रकार के दस्तों में यह मुख्य है कि रोगी शांत भाव रक्खा जाने सो पलंग पर पड़े रहना उत्तर है चलने फिरने में दन्त वह जायेंगे, ठीक जैसे कि चोट ख है हुई शांह या टांग को हिलाने से पीड़ा होती है।

रथ में ४८ घरारों तक भाजन के बत्त चांबल का पानी श्रोर श्रमाहे की सफ़ेर्झा (उपचार २७, श्राच्याय ५०) श्रोर इसी प्रकार की वस्तुएं होनी श्रावश्यक हैं। एक दुकड़ा भी साधारण भाजन का न खाना चाढिये जब तक दस्त श्राना न बन्द हा जाय श्रोर नव भी कई दिन तक श्राति कम भोजन खाना चाहिये। जब कि दस्त राग बहुत कुळ श्रच्छा होने लगा हो तो भी के बल एक निवाला न कारी या मांस खान से बहुषा फिर बहजाना है।

सब मोजन श्रोर पानी श्रोर खाने पीने के वर्तन जो दस्न के रोगी ने उपयोग किये हैं श्रित स्वच्छ रखने चाहियें श्रीर उवलते पानी में धाने श्रावण्यक हैं। रोगा को खान के पूर्व हाथ धाने चाहियें श्रीर एक १२ से १४ ईच का फ़नानेन का कपड़ा जब तक दस्त विलक्षन वन्द न हो जाएं उद्दर पर लपेड रखना चाहिये। इन में श्रामाशय को सर्वी नहीं लगती है।

मराइ, पेविश (Dysentery)

पे चिन रोग में दस्त रोग के समान पतली रही होती है। परन्तु मरोड़ के साथ धौर नीचे की कांत में जलन होती है। बहुत बार रही थोड़ी होती है धौर उस में खांव धौर रक्त रहता है। कभी २ यह रोग एकाएक ज़ोर के बुखार के साथ खाता है॥

पेशिया के प्राय: सम्पूर्ण देशों में एक वहुन लाधारण प्रकार का पेलिश का रोग होता है और इस का कारण ध्रमीया (Amœba) एक प्रकार का रोग-कृमि है। ध्रमीया एक प्रति स्ट्रम प्रकार का रोग-कृमि होता है जो मंजन था पानी के साथ धांतों में प्रवेग करता है। जब इस रोग हारा पेलिश ध्रारम्भ होती है तो उद्दी में रक्त ध्रीर धांव गिरती है, ब्रामाश्य में दर्द रहता है। जब रोगी उद्दी को जाता है तो ध्रांनों के नीचे के साग में जलन सहित पीड़ा उटती है। एक दिन में ३० या ध्रीर प्रधिक मरोड़ें

श्रा'ती हैं। रोगी श्रित निर्वेल हो जाता है श्रीर वज़न में हहका हो जाता है। बहुन करके यह रोग श्रसाध्य हो जाता है। कुछ दिन तक दस्त श्राते हैं इस के पश्चान् दस्त बन्द हो जाते हैं श्रीर कुछ दिन तक कोए-वद्ध हो जाता है, तब फिर पहिले से श्रीर श्रिक दस्त श्राने लगते हैं॥

पदि श्रमीविक पेचिश रोग (Amæbic Dysentery) जो एक प्रकार की संग्रहणी है, कुद्ध दीनों तक रही हो तो भोजन खाने के थोड़ी ही देर के परचात् विना कुद्ध परिवतन हुए भोजन वैसा ही मल में

निकलता है।

जिन जांगों को श्रमीविक संग्रहणी रोग होना है उन के कलेंजे के भीतर कभी २ मवाद एड़ जाता है तो एसली के नीचे ही दहनी श्रोर सामने की तरफ़ पीड़ा होने लगती है। कभी २ पीठ में दहने कन्धे की हड़ी के नंचे भी पीड़ा होती है॥

## चिकित्सा।

पेचिश रोग द्यसाम्य है। इस लिये जहां तक वन पड़े एक चतुर डाक्टर की चिकित्सा करनी चाहिये। चिकित्सा रोग की दशा श्रनुसार होगी क्योंकि मिन्न २ प्रकार की पेचिश चतुर डाक्टर ही बता सकता है॥

यह बहुनही श्रावश्यक है कि रोगी पलंग पर लेटा रहे। टट्टो करने के लिये भी उसे न उठना चाहिये। परन्तु लेटे रही उस के नीचे पायखाने का वर्तन लगा दिया जावे। संग्रहणी के प्रत्येक प्रकार के रोग में पलंग पर लेटे रहना श्राति ही श्रावश्यक है समाचार पत्रों में जो बनी हुई श्रोपिथयां छापी जाती हैं ये रोगी को कशापि न देनी चाहियें। इस रोग को चंगा करने में वहुत ही कम ऐसी श्रोपिथां हैं जिन का उपयोग हो सक्ता है। दस्त की साधारण श्रोपिथां विना संचि विचारे खा लेने से रोग वढ़ जाता है। मिरिरा नहीं पीनी चाहिये क्यों कि इस से हानि होती है।

श्रमीविक संग्रहणी रोग की चिकित्सा यही है कि भोजन में देवल पतने द्रच्य पदार्थ खाने को दिये जाएं। श्राध श्रौन्स श्रारंडी का तेल या दो तीन खुराक ऐ।सम साल्ट (Epsom Salts), या ग्लॉबर्स साल्ट (Glauber's Salts) देकर कोटा स्वच्छ करना चाहिये। जब श्रारंडी का तेल श्रपना काम कर चुके तो एमेटीन (Emetin) देना चाहिये। इस श्रोषधि से श्रमीविक संग्रहणी रोग श्रवश्य चंगा हो जाता है। यदि कोई डाक्टर प्राप्त कर सको तो वह बहुत करके एमेटिन टीके के द्वारा देगा (टीके की हाइपोडरमिक (Hypodermic) सूई द्वारा) यदि कोई डाक्टर न प्रप्त कर सको नो केराटीन 'keratin" में लिपटी हुई एमेटिन गोलियां, जैसी कि बरोज़ वेलकम प्राड कम्पनी (Burroughs, Welcome & Co.) की बनाई हुई मिलनी हैं दस दिन या बारह दिन तक छाधा प्रेन की गोनी प्रति संघ्या की ली। जिस दिन यह छौपिंघ लेते ही तो संघ्या का भाजन न खाछो। यदि संध्या का भोजन खाछोगे नी वमन (क्रय) हो जायगी।

यदि पमे टेन (यभन की भ्रौपिंध) न मिल सके तो १० से २० ग्रेन इपिकाक कई दिनों नक दिन में दो वार दो। इपीकाक खाने के पूर्व रे घग्रे छुद्ध भी न खाना चाहिये भ्रौर यह खा कर चुप चाप लंटे रहा श्रौर इसे खाने के पश्च त् नीन घग्रे तक कुक न खाआ। यह इस कारण से करना धावश्यक है कि वमन न हो। जब यह रोग नेज़ी पर हो तो मगेड़ श्रौर जलन श्रामाणय पर सकन मेवन करने में भ्रच्छी हो जाएंगी या पक पत्थर या एक ईट को गर्म करके एक सूखे कपड़े में लपेटो श्रौर धामाणय पर रक्खा। एक गर्म 'स्टार्च' स्वेत सार का पनीमा दो (देखों भ्रध्याय २६)। एक सेर पनला गर्म स्वेत सार लेकर उस में ४० या ६० वृन्द धाक्रीम का सत (श्रिश्त Laudanum) मिला दो इन से पीड़ा काम हो जायगी। एक भित जल का पनीमा जिस में एक चाय का चम्मच भर नमक एक सेर पानी में मिला हो भ्रांत क नीचे के भाग को स्वच्छ करने में सहायक है। श्रौर इस में वार २ टट्टी फिरने की इच्छा श्रौर कुक ज़ोर खगाने का कष्ट भी कप हो जायगा॥

पुराने पेचिश रोग में एमेटिन या इपीकाक कई दिन तक उपयोग करना चानिये। रोगी को पलंग पर रहना चािये। प्रति दिन थोड़ा सा अरेंडी का तेल पिलाना चािरये। श्रीर केवल चांवल का पानी श्रीर धराहे की सफ़ेदी का पानी पिलाना चािरये (देलां श्रध्याय ४०)। यदि एमेटिन श्रीर इपीकाक द्वारा रोग श्रच्हा नहीं हो तो श्रीषधि वाली पिचकारी देनी चािरये। पिछले दो सेर गर्म पानी का पनीमा दो जिस में सांडा बापकार-वातेट (Soda Bicarb nate) के तीन चाय के चम्चे डालो। फिर जब तक यह पानी बाहर न निकल जाप ठहरां तब पिचकारी दो श्रीर इस समय श्राधा सेर गर्म पानी लो श्रीर इस में दो चाय के चम्मच वारिसक पेलिड (Boracic Acid) या श्राधा चम्भच नमक का घोलो। इस चिकित्सा को प्रति दिन किया करं॥

चिकित्वा के दूमरे उप य भी हैं वे प्रति गुगाकारी हैं परन्तु वे केवल डाक्टर ही प्रयोग में ला सका है।

पेचिश रोग की सब दशाओं में उचित भोजन को ध्यान में रखना सव से भावश्यक है क्योंकि जब भांतों में सूजन हो जाती है जो पेचिश में सदैव होती है तो साधारण भंजन से प्रांतें किल जाती हैं श्रीर रोग श्रधिक वह जाता है। जिस मनुष्य को पेचिश रोग हो उस के लिये साधारण भोजन खाना ऐसा है जैसे दुःखित नेत्र में रेत डाली जाय। भोजन जिनना हो सके उनना थोडा खाना चाहिये। यदि जीभ मलीन रहे तो थोड़ा २ चांवजों का मांड़ या अगडे की खफ़ेदी का पानी देना चाहिये। क हो अगडे साधारण या जैसे ४७ वं अध्याय में वताया है वना कर खा सके हैं। दो २ घर्ट के परचात् घोड़ा २ भोजन खाना इस से अच्छा है कि दिन में तीन वार वहुत सा खा जिया जाए। भोजन न तो वहुन गर्म श्रीर न बहुन उगुड़ा होना चाहिये। खट्टी वस्तुएं विलक्कल न खानी चाहियें। यदि जीम मेली न हो तो दूध खा सके हैं। यह प्रावश्यक होगा कि दूध स्वच्छ थ्रोर ताजा हो श्रीर तब भी उसे पीने के पूर्व उवाल लेना चाहिये। तरकारी नहीं खानी चाहिये। बहुत प्रकार के फल भी लाभदायक नशें होते। ज्यूं २ रोग भ्रव्या होता जाए भोजन धारे २ वढ़ाया जा सका है। कड़ा भाजन न खाना चाहिये। चंगे होने के पश्चात जो भोजन खाश्रो तो निग्नने के पूर्व उसे भली भांति चवाओं यदि एक थोड़ा सा दुकड़ा भोजन का विना भनी भांति चवाए निगला जावे तो उस से रोग फिर लौट धायगा यद्यपि रोग बहुत कुछ चंगा भी हो चुका हो। मुंह दिन में कई वार उपचार नम्बर ६ (देखो प्रध्याय ४०) से धाकर खन्छ रखना चाहिये॥

## द्स्त थ्रौर पेचिश की कैसे रोक हो सकती है।

दस्त और पेचिश रोके जा सकते हैं वरन् सच तो यह है कि वहुत से और रोगों की तुलना करें तो इन रोगों से बचना सुगम है। इन रोगों के कीड़े शरीर में सदैव मुंद द्वारा प्रवेश करते हैं इस लिये इस रोग से बचने के लिये प्रावश्यक है कि केवल स्वच्छ भोजन और जल पान उपयोग में लाओ और कोई मैली वस्तु मुंह में न डःली जाए॥

जो लोग नीचे लिखे नियमों का पालन करेंगे वे दस्त रोग श्रौर पैचिश से सुग्जित रहेंगे:—

१. वहुत से लोग जो दस्त रोग और पेविश रोग में यस्त होते हैं उन को ये मलीन पानी पीने के कारण हो जाते हैं। रोग-कृमि अधिकता से उन लोगों के मल में निकलते हैं जिन्हें यह रोग होता है। वहुत सी टट्टियां,

कुओं चौर जल स्वनों के निरुद्र होती हैं। वसी हारा मल सूत्र इन कुछों आर जल स्म में कला जाता है। कभी २ कोई २ लोग हस मत को हैं कि किसी मा का जल जनमा गया भार पा लग व जग का मन है कि किसी मा किसी प्रकार के इस्त या पेकिश रोन से रोगी हो जाएंगे। हैंन कारण में डिनिन हैं कि पीने का पानी और जिस जल से मेंई और होत धार जाने हैं ज़ुन उनाला जाए॥

रे. पीने के पानी या भोजन को हाय से दूना नहीं च हिंचे जब तक कि हाथों को अच्छो रीति से थो के स्वच्छ न कर किया जाय।

इ. यदि मोजन दिन धुनी धानियों में रक्खा जाने या भूमे पर गिर पड़े तो उस में वे की के प्रवेग प्राण्या म स्वता जाव था सूम पर गर के जिन से क्सा में वे की के प्रवेग कर लेंगे जिन से क्सा या पेविश होती पह ता उस भव काड़ भवग कर लग जिम स इस्त या पाचरा हाता है। इस ह्यारिय से डिविन है कि शास्त्रियों और शंकिशं धोने के हमी क्षेत्र वार द्ययोग के प्रचात् द्वलने जल से धो जिये जाएं। जो भोजन हत कर क्षात्व नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे भोजन की फेन देना

थ. मिन्छों में सनस्न भाजन र जिन र इसो। मिन्छणं इन जोगों

हैं। वह मन मन्त्रिमों के परों में भी जग जाता है। जब में मिस्लिमां स्वच्छ है। बहु मा म उपयो के परा म मा जग जाता है। जब य माउपया स्वच्छ मोजन के जगर बैंडेनी हैं, तो रोग के जाकों की हैं मं जन पर रह जाते हैं।

मिनिखयों को नाम करने के उपाय ४६ व आहमाय में विखे हैं॥

रे. दहुवा भोजन को पहा केना च हिये, पकाने के महचात भोजन को डोंक के रखना चार्डिंग ताकि महिख्यां डस पर म देंड सके। जो साम लिया जारा के तथ उस को हीतें तो इस से निरंत्वय हो जायना कि फत स्वच्छ है।

ख़ार्बुज़ों और नरबुज़ों की फांक्रें जो बाज़ारों में विकती हैं दन से दस्त घोर पेचित्र, संप्रहेणी के रान बहुव फानते हैं॥

- ६. घराने में से यदि एक को दस्त और पेचिश रोग हो जाए तो उस का मल फेंक देने के पूर्व भौषिध द्वारा उस के कीड़ों को मार डालना चाहिये। इस की विधि ४० वं अध्याय में दो है। जो तौलिया, चिलमची, कटोरा या थाली रोगी के उपयोग के हैं उन्हें घर में श्रौर कोई पुरुष या स्त्री उपयोग में न लाए॥
- ७. उंगिलयों को मुंह में न डालना चाहिये, उंगिलयों से ष्टुत सी घ्रशुद्ध वस्तुर्व छुई जाती हैं थ्रौर यिद मुंह में डाली जाएं तो उन के द्वारा द्स्त रोग के कृमि शरीर में प्रवेश कर लेंगे। रुपया पैसा थ्रोर कोई सी घस्तु, स्वच्क भोजन थ्रौर जल पान के ध्रतिरिक्त, कदापि मुंह में न द्वालनी चाहिये॥
- म. ज्यूं ही टट्टी पतली होवे चिकित्सा उसी समय से आरम्भ कर हैनी चाहिये और रोगी को आवश्यक है कि चुप चाप लेटा रहे और भोजन में संमय करे और केवल द्रव्य भोजन खाए। आपिध शीव देने से रोग असाध्य नहीं होने पाता और शोव ही उस की रोक हो जाती है॥



#### प्रहयाय ३१।

# मोती भिरा या दाने का व्वर।

मोती मिरा या टाएफ़ॉइड उबर (Typhoid Fever) एक ऐसा हवा है जो मोती मिरा के रोग-इमि से होता है। साधारण रीति के श्रमुमार यह ज्वर तीन सप्ताह तक रहता है। परन्तु कभी २ किसी २ दशा में कवल ७ में १० दिन तक रहता है। इस के श्रारम्भ के लक्सण श्रश नत होना, सिर की पीड़ा धोर श्रालस्थान श्रा जाना है। सम्पूर्ण शरीर में पीड़ा श्रीर श्रामाश्य के भाग में भी पीड़ा होती है। वहुधा श्रारम्भ में जाड़ा भी लगता है॥

ध्रारम में बहुवा प्रात: काल के समय उत्तर १०४ F. डिग्री रहता है घोर सन्ध्या काल को १०३ वा १०४ F. डिग्री तक हो जाता है। नाड़ी द० या ६० वार प्रश्येक मिनिट में चलनी है। बहुत वार यह होता है कि पिंडले एक या दो दिन पश्चात् उत्तर कुछ २ जाता रहता है ध्रोर रोगी प्र या १० दिन तक काम करता जाता है ध्रोर पलंग पर नहीं लेटता है।

रांग के पहिले कुछ दिन परचात् उबर १०३ F. डिग्री गहने लगता है रोगी के सिर में पोड़ा होती है और जीभ पर सफ़ेद तह जम जाती है, भूख नहीं लगनी धोर यि कुछ खाप तो क्रय हो जाती है। श्रामाशय तन जाता है श्रीर दुखता है। या तो क्रांप्ट-बद्ध होता है या दस्त श्राने लगते हैं रोगी श्रीयक समय तक सोता है॥

रांग के दूसरे सप्त ह में रोगी का न्यर श्रिधिक होता है पिस्स के कारे के समान लाल धन्ने उदर पर दिखाई देने हैं। होंठ श्रीर जीम गहरे भूरे रंग की पपड़ी से मर जाती है। म या १० ऐमे रोगियों में से एक रोगी की श्रांत में से एक निकलता है, कभी २ तो केवल इतना ही रक्त निकलता है कि श्रांतों के मल को हल्का लाल रंग का कर देता है। पग्नत कभी २ इतना रक्त निकलता है कि मृत्यु हो जाती है। रीगी कभी २ सरसाम की द्या में हो जाता है। वहुन सी द्याशों में कोए-चद्ध हो जाता है।

नीमरे सप्ताह में ज्वर धीरे २ घटने लगता है और रोग ग्रारम्म होने के २१ दिन में स्वामाविक गति पर ग्रा जाता या उत्तर जाता है। (१६२) श्रांतों का रक्त वहने श्रोर उन में छेद हो जाने का मय रोग के तीक्षरे सप्ताह में श्रधिक होता है॥

लगातार उत्रर रहे या किसी भी प्रकार का उत्रर क्यों न हो एक चतुर डाक्टर को बुलाना चाहिये, क्योंकि वह रक्त की निश्चय पूर्वक परीक्षा कर के बता संकेगा कि मोती किया उत्रर है या नहीं श्रीर इस कारण में कि मोती किया के रोग का मल मूत्र श्रीषधि ड'ल कर शुद्ध करना श्रावश्यक है सो मुख्य बात है कि कैसा उत्रर है यह शीघ हां निण्य कर लिया जाए॥

## चिकित्सा

मोती किरा ज्वर में श्रीषधि का उण्योग श्रीर गुण कम है। श्रद्धी रीति से सेवा टहल श्रीर उचिन भोजन श्रीषधि से श्रिधिक लाभदायक है। रोगी को एक यथोचित वायु वालेकमरे में रखना चादिये श्रीर श्रारम्म ही से उसे पतंग पर लिटा दो॥

उस का भोजन श्रिषकांश द्रव्य प दर्थ होते। यदि श्रव्हा नाज़ा द्ध प्राप्त हो सके तो वह भोजन का एक श्रश हो। दूध रोगी को देने के पूर्व उबग्लना चाहिये। शुरुशा छान कर उस के सब हढ़ एदार्थ निकाल कर श्रीर श्रग्रहे जेली के या श्रध-कचे उबाल कर, चांत्रल का मांड, भूने हुए मैदे का शुरुशा, कस्टर्ड (पकाया हुशा दूध श्रंडा श्रीर खांड को खोर), पाच-रोटी को संक कर दूध में भिगोलें, (रर यह खूब चवाना चाहिएं,) भूने श्रालु; उबाला या भूना हुश्रा भात, ये सब पदार्थ खाने को दे सकते हां। (देखां ४७ वां श्रध्याय इन भोजनों के पकाने की विधियां) रोगी का एक समय वहुत सा भोजन खाने को मत दां। यदि रोगी की सेवा के निये कोई नर्स लगातार नहीं है तो पलंग के सभीप एक सुगही उबाले हुए सब्ब्ह पानी की रक्खो कि रोगी इच्छानुसार खूब श्रव्ही रीति से पीवे। इस ज्वर के रोगी को बहुत पानी पीना चाहिये। दे या चार सेर प्रति दिन पीना चाहिये॥

मुंह घोना चाहिये धौर कृंत्री से दांत श्रौर जीभ समय २ पर घानी चाहियें। नम्बर ६ उपचार करो (देखो श्रध्याय ५० )॥

१४ या २० मिनिट तक उदर पर यदि पीड़ा हो तो पीड़ा मिटाने के लिये संकन सेवन करो॥

यदि दस्त आवें तो (स्टार्च starch) स्वेनसार की पिचकारी दो (देखों अष्ट्याय २६)। यदि काए-बद्ध हो तो गर्म पानी की पिवकारी प्रत्येक दूसरे दिन दो (देखों अध्याय २०)॥ ज्वर को उतारने के लिये रोगी को टगड़े जल में स्पंज (पानी में कपड़ा मिगों के पोंद्रना) करना चाहिये। त्वना को १४ या २० मिनिट तक या और अधिक समय तक पोंद्रो। उस को गीले कपड़े से स्नान करा के तौलिया से न पोंद्रों पर उसे पंखा कर के सुखाओं। यह उत्तम चिकित्सा है क्यों कि इस से उबर उतरता है और रंगी की जान में जान आती है और उमें सब प्रकार से माना है। स्पंज के गीले कपड़े से स्नान कराने से सदी लग जाने का कुद्र भी भय नहीं है और स्पंज या पेसा स्नान यदि उबर बहे तो दिन में कई बार करा सकते हो। (देखों सुबना पृष्ट ११३)॥

एक कपड़ा श्रित ठराडे पानी में भिगा कर छौर निचाड़ कर रोगी के सिर पर सिर पीड़ा निमित्त लगाना चाहिये। परन्तु कपड़ा ४ या ६ मिनिट परचात् वार २ भिगोना उचिन है॥

यदि दही में कुछ रक्त दिखाई देवे तो १० या १२ घगरों तक कुछ भी भोजन न देना चाहिये। यदि ६ फ्रि मिन सकती है तो ला कर कुछ छोटे दुकड़े कर के पक कपड़े में लपेट कर पेट पर रक्खो। टगड से रक्त वहना बन्द हो जायगा॥

जव जबर उतर जाना है तो रोगी को भूक लगने लगती है तो उसे कहा मांस श्रोर तरकारी न खाने दो॥

जब मानी सिना जबर के गेगी की सेवा टहल कर रहे हो तो वड़ी सावधानी करनी चाहिये कि यह रोग दूसरों को न करे। मल, मूत्र छोर यूक मे इस रोग के रोग-छमि होते हैं इस लिये इन तीनों को छोपिछ डाल कर शुद्ध करना छावश्यक है। यदि वापक्लोगाइड छाव मरक्युरी (Bi-Chloride of Mercury) प्रःप्त हो सके तो उस की १४ प्रेन एक सेर मल या मूत्र में डालों और साफ़ करने की शीव्रता न करो इस को एक या छात्रिक घरटे रहने दा तव स्वच्छ कराछो। (देखों ४४ वें छात्र्याय में मल मूत्र को शुद्ध करने की विधियां)। धूकना काग़ज़ पर चाहिये छोर इन काग़ज़ों को जला डालना चाहिये॥

रंगी के भोजन के वर्तन उसी के उपयोग में रहें श्रीर घर के दूसरे जोगों के वर्तनों में न मिल जायं। उन को रंगी के कमरे में रखना चाहिये श्रीर प्रत्येक बार उपयोग करने के परचात् उवालना चाहिये। जो कुछ भोजन रोगी का वच जाए उमे दूसरे लोगों को कदापि न खाना चाहिये। वे लोग जो रोगी की सेवा टहल में हैं रसोई घर में न जाएं जहां पर दूसरों. के लिये माजन पकता है॥ तौलिया धौर इमाल जो रोगी ने उपयोग किये हों उन को उपालना चाहिये॥

नर्स को अपनी रक्ता करनी चाहिये। एक लोशन वाप्क्लोराइड श्रॉव भरक्यूरी" १४ ग्रेन की शक्ति का १ सेर जल में मिलाकर कमरे में रखना चाहिये श्रीर रोगी को प्रत्येक वार भोजन करा कर या उसे धो कर इस "लोशन" से नर्स को श्रपने हाथ धोलेने चाहिये॥

जब रोगी अन्जा हो जाए तो पलंग का गहा जला देना चाहिये और पलंग के शेष कपड़े और दूसरे कपड़े उदाल डालने चाहिये (कमरे को चूने से पुता लेना चाहिये। वाइक्लोराइड धाव मरक्यूरी से जो १ सेर जल में १४ प्रेन डाला जाय फर्श खूव भली भांति धुलवानी चाहिये (देखो ४७ वां अच्याय कमरा इत्यादि स्वच्छ करने की सूचना)॥

रोग के समय और अच्छे होने के दो हफ़ते पश्चात् "यूरोट्रोपिन" (Urotropin) की १० अन मूत्र के रोग क्रिम को नाश करने के हेतु प्रति दिन देना चाहिये॥

## मोतो-िक्तरा ज्वर की रोक।

मोती-िमरा एक ऐसा रोग है जिसे वे सव रोक सकते हैं जो इस वात की सावधानी करें कि इन के मुंह में क्या जाता है। इस के रोग-कृमि केवल मुंह द्वारा घुसते हैं और वहुधा थे जल और भोजन में होते हैं। मल बहुधा ऐसे स्थानों में फंका जाता है जहां उस का कुळ २ अंश कुओं, नालों, और तालावों में चला जाता है। इस काग्ण पीने के लिये या मुंह धोने या उन भोजनों के लिये जो विना पकाये खाये जाएं केवल उवाले हुए जल का उपयोग करो। मोतो-िमरा ज्वर वहुधा दूध से भी लग जाता है इस लिये दुध को उपयोग के पूर्व उवालना आवश्यक है। मोती-िमरा ज्वर मींगों या जिलकेवाली मळ्ली और ऑहस्टर (मळ्ली की जाति oyster) खाने से भी होता है, ये मनुष्य के खाने योग्यपदार्थ नहीं है परम्तु यदि उन को खाओ तो खूब उवाल डालो॥

उस मूमि में जहां सवज़ी उत्पन्न होती है कभी र मनुष्य के मल का खाद डाला है। रोग-कृमि जो मल में होते हैं सवज़ी के पत्तों और जड़ों में विपन्न जाते हैं। इस लिए खाने के पूर्व साग तरकारी पकानी खाहिये। मैले कुवेले हाथों से फल तोड़े और एक किये जाते हैं, और

Hindi-.12

फन वहुआ एकत्र कर के मैली जगह पर रक्खे जाने हैं इस कारण फन को पहिले उदाले प नी से थों के छीज के खाना उचित है।

मिल्लुगं मोनी-मिता द्वा फैनाती हैं। वे इप को फेनाने के कार्य्य में इतनी प्रवृत हैं कि नाध रख प्रक्ली को 'टर्डफ़ाइड फ़ाई" (typheid fly) या मंग्ती-मिता की नक्खी का नाम मिला है। रसाई घर की खिइकियां छोर हारों पर जाली लगा कर मिन्छा यों को दूर रक्खों। पक्का खाना ध्रानमारी में रक्खों जहां पर मक्खी प्रवेश न कर सकी हो। जब मंजन मेज़ पर खाने के हेतु रक्खा है तो मक्खी दूर करने के लिये उसे जाली से ढांको॥ (देखों उदाहरण पृष्ट ३१)॥



एक रीति मोर्त किरा, हैज़ा इत्यादि फैलाने की।

कभी कोई दर्तन थाली, प्याला, चम्मच, तोलिया या रुमाल जो मोनी-िमिरा के रोगी ने उपयंग किया है उपयोग में न लाखो। कभी ऐसा मोजन जो उन कमरे में रक्ला था जहां पर मोनी-िमिरा का रोगी है मस खाझो। मोती-िमरा, दस्त रोग, अझ रोग और है ज़े के रोग-कृमि तालावों में पाये जाते हैं। सो कभी तालावों में स्नान न करों; कहीं पानी मुद्द में चला जाय और झसाध्य रोग से वीमार हो जाओं॥ चर्तमान समय में एक नवीन उपाय मोती-िक्तरा उचर को रोकने का निकला है। वह बहुत कर वैसा ही है जैसा कि वड़ी माता के रोग को टीका लगा कर रोकने का है। चेप जो मोती-िक्तरा उचर के विरुद्ध है एक हाइपोडि मिक (hypodermic) पिचकारी से शरीर में घुसाते हैं और जो कोई इस प्रकार का मोती-िक्तरा का टीका लगवाता है दो या तीन वर्ष तक सुरित्त रहना है। यह उपाय उन लोगों को उपयोग करना चाहिये जो पेप स्थानों में जहां पर अधिक मोनी-िक्तरा उचर है रहते हैं और उन लोगों को भी जा देशाटन करते हैं और इस लिए अपने भोजन और पानी के विषय में यथायोग्य सावधानी नहीं कर सक्ते हैं॥

पक और मुख्य बात मोती-किरा रोग के रोक की यह है कि शरीर में एक स्वामाविक विमुख शक्ति है जो रोग नहीं होने देती। मदिरा का उपयोग, तम्बाक, पान सुपारी या अफ़ीम मोती-किरा रोग के रोग-कृमि का मार्ग सुगम करती है और वे शीघ्र जड़ पकड़ते हैं। यदि किसी को अजीयों या दस्त रोग है तो उस का महास्रोत ऐसी दशा में है कि उसे मोती-किरा शीघ्र जग सकता है उस पुरुष की अपेदा जिस का महास्रोत स्वस्थ दशा में है॥



#### व्याय ३२।

# हैजा।

पृथ्वी के प्राय: प्रत्येक देश में किसी न किसी समय है ज़े की मरी फैजती है और उन सव में से जो इस में प्रस्त होते हैं १० में से १ मृत्यु । भद्य होते हैं। यह रोग प्राय: सदेव ही पेशिया के घड़े नगरों में रहता है। जोर सब को विदित होना चाहिये कि यह रोग केसे फेजता है ता कि वे उस से रित्तत होने का उपाय कर सकें। और इस कारण कि इस रोग में सदा मृत्यु नहीं होती तो सब को इस की श्रति जाभकारी चिकित्सा भी जाननी चाहिये॥

इस रोग का कारण हैज़े के कृमि हैं। ये कृमि भोजन श्रीर पानी के लाथ मुंह द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं या उंगलियों द्वारा या श्रीर किसी चक्तु को मुंह में डालने से घुस जाते हैं। जब कृमि शरीर में प्रवेश कर चुकते हैं ता एक या दो दिन में या श्रधिक से श्रधिक ४ दिन से कम में यह रोग हो जाता है। यह रोग कुक घरटों में भी ऐसी वस्तु को खाने से लग जाता है जिस में बहुत से हुज़े के रोग-कृमि हों॥

#### जन्म ।

पक्त बदाहरण की रीति पर हेज़े के रोग के जन्म ये हैं:-

१२ या १८ घरारे भोजन या कुछ पीने के पश्चात जिस में हज़े के रोग कृमि हैं पेट में पीड़ा होगी, थांड़े ही काल में दस्त आने लगते हैं और ऐसी तेज़ी से हाते हैं कि आंतों से चांबल के पानी सरीके दस्त लगातार होते एहते हैं॥

किसी २ दशा में रोग ठगड देके, प्यास, मैली जीभ छौर धामाशय में ज़रा २ सी पीड़ा से झारम्म होता है और दिन में तीन चार पतले दस्त धाते हैं। रोगी प्रति निर्वल हो जाता है। दूसरे दिन दस्त शोध शोध और बहुत होते हैं। दस्त स्वेत चांवल के पानी सरीके होते हैं धौर अति वेग से धाते हैं। और क्रय बड़े ज़ोर से अधिक होती है। वमन में खाया दुआ मोजन प्रथम निकलता है। परन्तु पीछे दस्तों सरीकी क्रय होती हैं।

(१८८)

तीच्ण प्यास जगती है; टांगों में, बांहों में, पीठ में छौर शरीर के छौर दूसरे भागों में कठिन पीड़ा होती है॥

ज्यूं २ रोग श्रिष्ठिकता पूर्वक बढ़ता है त्यूं २ रोगी की दशा भयंकर दीख पड़ती है। नेत्र धंस जाते धौर उन के नीचे काले गह्हे पड़ जाते हैं। नाक तुरतुरी श्रीर नौकीली दिखाई देती है। गालों में गह्हें पड जाते हैं, होंठ नीले शरीर ठएडा पड़ जाता है श्रीर गीला होता है। चे गदार पसोने से हाथों श्रीर उंगलियों को त्वचा धोवी के हाथों के चमड़े के समान जिल के हाथ सम्पूर्ण दिन गर्म पानी श्रीर साबुन में हुवे रहे हों बन जाती है। वाशी निर्वल हो जाती है, श्वास ठएडा हो जाता है। श्रित कम सूत्र निकलता है॥

अपर दिये हुए वर्णन के समान सदैव विस्विका रोग नहीं होता है। कभी २ रोगी को खाधारण दस्त कुछ काल तक छाते हैं छोर तब उन का परिवर्तन विस्विका रोग में हो जाता है॥

विस्विका की कई दशाओं में रोगी प्रलंग पर लेट नहीं जाता है। उसे दस्त आते हैं और कम मूत्र निकलता है और निर्वल हो जाता है। पेसी दशाओं में रोग खूर अधिक फैल जाता है क्योंकि रोगी लोग घूमते किरते और दूसरे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं।

हैज़े की मरी में रोग इतना कष्टदायक होता है कि जो रोग प्रस्त होते हैं उन की टांगों थ्रौर वांहों में इतनी मयंकर मरोड़ होती है कि बिना दहत हुए थोड़े ही घएटों में उन की मृत्यु हो जाती है॥

जब रोग के भयं कर जज्ञण मिट चुके हों। तिस पर भी रोगी की मृत्यु का वड़ा भय रहता है यदि गुदों को मूत्र का उत्तेजन न किया जाय॥

## रोग की परीक्षा करना।

जन विस्विका रोग की मरी फैनी हा तो किसी भी प्रकार के दस्त धाने को इस रोग में गिनना उच्चन है और उस के समान शौषधि भी करनी आवश्यक है। अधिक चांवल के पानी सरीके दस्त आने, श्रशक पड़ जाना, त्वचा का जस जसी और ठगडी पड़ ज'ना, गालों का फटक जाना, नेत्रों का धंस जाना, शौर पैर की उंगलियों का सिकुड़ जाना, कम सूत्र निकलना, विस्चिका के मुख्य कहागा हैं॥ ŧ,

हेजा वालकों मं।

वालकों में हैज़। जब होता है तो चिन्ता नहीं की जाती इस लिये कि वे लक्षण तो पूर्ण मनुष्य में होते हैं वही वालकों में नहीं होते हैं। वहुत वार जब वालकों को विसूचिका का रोग होता है तो उस के लक्षण दस्त पेविश के लक्षणों की नाई होते हैं (देखों २६ अध्याय)। वहुत से वालकों को जब हैज़ा होता है तब कुछ २ दस्त आने हैं और हाथ पांव में मुख्य पंउन दिखाई देती है। जब कमी किसी मुहल्ले में विसूचिका का रोग फैला हो थीर वालक को दस्त और पेट में मगेड़ होती हो या हाथ या पांव में पंउन हो तो जैसे हैं जे के रोगी की सेवा टहल करते हो वसे ही उस की भी करनी चाित्ये॥

चिकित्सा।

चिकित्मा जितनी शीघ्र हो सके करो। ज्यूं ही रोग का निर्णय हो जाए तो निकटवर्ती स्वास्थ्य श्रष्टयत्त (Health Officer) को संदेश भेजो श्रौर यदि हो सके तो चतुर डाक्टर को रोगी की देख भाल को बुताश्रो॥

जैसे दी मरोड़ या दस्त हों रोगी को पर्लग पर लिटा देना धावश्यक है। एक बेडपैन (बिस्तर पर टट्टी फि:ने का वर्तन) और मूत्र करने क वर्तन लगाओं कि रोगी को पर्लग से न उठना पड़े। बहुत सा टएहा उदाला हुआ जल पोने को दो धौर इस में निम्बू या काराज़ी निम्बू का अर्क़ डालो। फुल्ल भी भोजन चांवल के पानी और अगड़े की सफ़ेरी का पानी छोड़ कर मत दं।। (देखों ४७ अध्याय) यदि वमन करने लगे तो पानी को छोड़ और भोजन छल्ल समय तक बन्द कर दो पर खूव पानी दो। उदर में सेंकन सेवन करना लाभदायक होता है (देखों २० अध्याय)॥

कुछ काल से हैं ज़े की चिकित्सा के लिये एक ग्रित लाभदायक चिकित्सा निकाली गई है। इस चिकित्सा में नमक घुला हु था पानी नसों में डाला जाता है। निर्भल नमक के १२० ग्रेन एक सेर निर्मल उवाले जल में डाले जाते हैं श्रीर फिर उवाल कर स्वच्छ करते हैं श्रीर टएडा करते हैं, तब टांग या बांह की नस में डालते हैं। यह हैज़े के लिये उत्तम चिकित्सा है इस प्रकार से कई वार नसों में डालना पड़ता है भीर इस चिकित्सा का सेवन केवल एक डाक्टर या चतुर नर्स कर सकती है॥

यदि एक डाफ्टर या चतुर नर्स न मिल सके तो निम्न लिखित

रोगी को गर्म रक्खो। यदि श्रावज्यकता हो तो गर्म पानी की बोतलों को कपड़े में लपेर कर उस के शरीर पर लगाश्रो। प्रत्येक ३ घगटे हो सेर नमक के पानी का गर्म (१०४ F. डीग्री) पनिमा पिचकारी दो। प्रचाय के चम्मच भर के नमक पानी में डालो और दिन में तीन बार (१०४ F. डिग्री उज्याता का) गर्म टिनक एसिड (Tannic Acid) की पिचकारी दो। यह ७४ ग्रेन टिनक ऐसिड के श्राध सेर पानी में मिलाने से बनता है। और इस से दस्त रक जाते हैं॥

एक और उपाय कुछ काल से प्रचित्त है और वह भी लाभदायक है कि नमकीन पिचकारों के साथ पारासियम पार्मेंगनेट (Potassium Permanganate) देते हैं। रोगी को पानी के बदले पोरासियम परमेंगनेट का गलाव पिलाओ वह ऐसे बनता है कि १० या बारा प्रेन पारासियम पार्मेंगनेट को १ सेर पानी में मिलाना और इस गलावका दो वातीन औत्स प्रत्येक बार पीने को देना इस के साथ प्रत्येक छाध ध्याटे एक गोली दो प्रेन पोरासियम पार्मेंगनेट की खिलानी चाहिये। पारासियम पार्मेंगनेट में ज़रा सा कै ओलीन (Kaolin) और वेसलीन (Vaseline) मिलाओ तो गोलियां सुगमता से बन जाती हैं। जब उन की गोली वन गई तो केराटीन (Keratin) से लपेट देना आवश्यक हैं। पिडले दिन इन गोलियों में से एक २ गोली आध आध ध्याटे में खिलानी चाहिये और इस के पश्चात् पक २ गोली प्रत्येक ४ घर्ट में खिलाओं ज्यूं ही दस्त बन्द हो जायें तो चांवल का मांड थोड़ा २ कर के रोगी को पिलाना चाहिये॥

यद्यपि लक्षण भ्रष्टिहें हों भीर रीगी भी बहुत भ्रष्टका लगने लगे तथापि नमक की पिचकारी वन्द न करनी चाहिये, पर लगातार देनी चाहिये। (जब दस्त बंद हो जायें तो टैनिक पेसिड की पिचकारी वन्द कर दो) निम्बू का भ्रक्त मिला कर रोगी को कहो कि खब पिये॥

जब तक मूत्र न होने लगे रोग का भय दूर हुआ न समस्तो, इस जिए नमक की पिचकारी दो जब तक गुर्दे अपने मूत्र धन ने के काम में प्रवृत्त हो जायें। पीठ के निचले भाग म संकन सेवन करो और माजिश भी करो॥

कभी साधारण पेटेन्ट दस्त या संग्रहणी की श्रौषधि का उपयोग न करो। न विस्की या कोई दूसरी नशे की वस्तु का उपयोग करो॥

हैं ज़ के रोग में नर्स के लिये जो टहल करती है शिचाएं।
प्रथम काम है ज़ के रोग में यह है कि यदि एक अलग इस रोग का

व्यस्पताल है। तो वहां पर रोगी को ले जाना चाहिये। यदि न हो तो रोगी को एक कपरे में रक्खा जिस में केवल एक पर्लग, एक मेज़ खौर एक नौकी हो। खिड़कियों को खोल के रक्खो। खौर यदि वन पड़े तो द्वार खौर खिड़कियों पर चिक्र लगाओं जिस से मिक्खियां भीतर प्रवेश न करं॥

पक हैज़े के रोगो के द्वारा यदि उस के दस्तों को लावधानी से धौषधि द्वारा शुद्ध न करोगे तो सम्पूर्ण गांव या नगर में रोग फैल जा सका है। एक वर्तन में दस्तों को डा नो थोर तब १ से १००० वाह्कोराइड ग्राफ मरक्यूरी (Bi-Chloride of Mercury) गलाव (ग्राध सेर पानी में साहे सात ग्रेन वाइ-क्काराइड ग्राव मरक्यूरी को मिला कर पनाथो) को समान कर के डालो।इस शुद्ध करने की श्रोषधि को डाल कर फेंकने के पूर्व एक वर्गरे रहने दो। मल मूत्र को कभी तालाव या नाले या कुए के निकट न फेंको॥

यि नाइ-क्रोगइड ग्राव मग्क्यूरी प्र'त न कर सको तो १०० फीट या उस से श्रीर श्रिषक दूर कुथों और नालों के ग्रन्थ पर एक गडढा खुद-बाग्रो और गल मूत्र उस में फिंक दो और उस पर चूना और राख को डाल कर मून्द दो। यह उश्रय केवल उन दिनों में जाय पनी नहीं बरसता कर सकते हो, परन्तु वरसात में यि कोई शुद्ध करने की श्रीविध प्राप्त न कर सको तो मल मूत्र को एक टीन में डाल कर उदाल डालो तब फेंक दो॥

विस्चिका रोग के मलमूत्र इतने विपले होते हैं (क्योंकि उन में हैज़े के क्रिम हैं) कि यदि उनका एक वृन्द भी जो राई के दाने से वड़ा न हो किसी भी जन या पीने के पानी में चला जाय तो जो मनुष्य वह भोजन खाएगा या पानी पियेगा तो उसे हैज़ा हो जायगा॥

कोई भी वर्तन जा रोगी के खाने और पीने के उपयोग में आया है जब तक उवाला न जाय रोगी के कमरे में वाहर न ले जाओ। जिस २ वस्तु को है ज़े का रोगी अपने होठों और हाथों में छुए उन में इस रोग का विष प्रवेष करता है, क्योंकि रोगी के होठों और हाथों पर है ज़े के रूमि होते हैं। ऐसी वस्तुओं को अन्य लोगों को छूना अमुन्तित है। जो नर्स रोगी की सेवा दहल करनी है वह अपने हाथ कई वार वाइ-क्लोराइड आव मग्क्यूरी के पानी में जो १००० अंश जन में १ अंश डाला हो घोया करे। यह अपनी उंगिलियां कभी मुंह में न डाले रोगी के कमरे में वह कोई वस्तु कभी न खायां करे। और सदैव अपना भोजन खाने के पूर्व उचित हैं कि लावून से अनी मांनि हाथ घो कर वाइ क्लीगइड आव मरक्यूरी के १-१००० अंश में कई मिनिट तक हुनेए रक्खे॥

जर रोगी श्राच्छा हो जाय तो जिस कोठरी में वह रहता था, श्रौर जो २ सामान उस ने उपयोग किया उस सब को श्रौषधि द्वारा शुद्ध करना चाहिये, इस शुद्ध करने की विधि ४७ वें श्रध्याय में जिस्ती है॥

कैसे प्रत्येक जन विस्विका से रिज्ञत रह सकता है।

यह विदित है कि यदि घिषकाई से धुँज़े के रोग छमि न हों तो जिटरस इन को नाश कर देगा, इन कारण इस रोग से रितत रहने का लव से उत्तम उपाय यह है कि घामाशय और घांतो को स्वस्थ रक्खों घीर सम्पूर्ण शरीर भी स्वस्थ रहे। जब विस्चिका मरी फली हो तो यहुघा वे ही जन इस रोग में ग्रस्त हो मर जाते हैं जो मिदरा घादि पी कर अपने शरीर को घशक्त कर लेते हैं॥

जब प्रामाशय खाली हो या शरीर थका हुआ हो तो ऐसी दशा में इस रोग के लग जाने का अधिक भय होता है॥

हैज़े के रोग-कृमि खदैव मुंद द्वारा प्रवेश करते हैं इस कारण इस रोग से विलक्षुत रित्तन होने के लिये केवल यह ही श्रावश्यक है कि - समस्त भोजन श्रोर पीने की वस्तुएं श्रवश्य उवाल ली जायें धौर इस की मी सावधानी करें कि इस के पश्चात् मिक्लयां उस पर न बैठने पावें॥

उंगलियां मुंइ में कदापि न डालनी चाहियें॥

षहुत सी द्शाओं में यह रोग कल्ले फल प्रथवा तरकारी खाने से हो जाता है ॥

हैं ज़े से रित्तन रहने के लिये आवश्यक है कि समस्त चेतनाएं जो ३० वें या ३१ वें अध्यायों में लिखी हैं पूर्ण दप से पालन का जायें। है ज़ै की मरी के समय में प्रत्येक जन को इस रोग से रित्तत रहने के लिये जो उपाय यताये गये हैं उन को इम फिर सुविधा के लिये दुहराते हैं॥

- १. पूर्ण रीति से इस वात का निश्चय कर लो कि समस्त पानी जो पीने धौर दांतों को स्वच्छ करने के लिये उपयंग करते हो उवाला हुआ हो॥
- २. ऐसा भोजन जो पकाया न जा चुका हो कदापि न खाना चाहिये श्रौर वह भी केवल ऐसा खाना चाहिये कि गर्म भाप निकलती हो॥
- ३. खृ वूज़े, खीरे श्रौर कोई भी फज विना पकाप हुए नहीं खाने चाहियें॥

थ. जो वस्तुएं वाज़ार से मोल ली ज ती हैं, वे सब हानिकारक होती हैं। इन को जब तक डवाल न लो तब तक न ख़ाना चाहिये॥

रे. जिन बस्तुओं की ऐसे के रीगी ने उपयोग किया हो जैसे नौतिया रुमाल, पर्लंग के कपड़े, कटोरे छीर चम्चे उन की रोगी की कीठरी के पाहर लाकर शब्दी रीति से उशके दिना उपयोग में न लाना चाहिये॥

- है. मिन्ख्यां, तिजच्हा छोर च्यूंटियों के हारा है जे के रोग-कृमि फैजने हैं इस कारण मोजन को ढांक कर रखना चाहिये कि यह दुखदाई जन्तु उस तक न पहुंच पायं। इस कारण मोजन पकाने के पश्चात् वड़ी सावधानी से ढांक के रखना चाहिये कि मुख्य कर मिन्ख्यां उस तक न पहुंचें॥
- ७. भोजन या जल पान छूने के पूर्व हाथों को साबुन से ख़ूब स्वच्छ करना चाहिये॥
- द. जिन घरानों या मुहलों में हैज़ की मरी फैजी हो; उन से प्रस्पर सम्बन्ध न रखना च हिये॥
- ६. देणाटन करते समय घाना निकास, घानी चिलमची घोर घानी वीलिया पास रक्खों क्योंकि रेल गःड़ी घोर होटलों का यही सामान उपयोग करना हानिकारक है॥



#### ष्प्रध्याय ३३।

# "टाईफ़स' ज्वर'' विषम ज्वर; महामरी।

'टाईफ़ल' उबर (Typhus Fever)

टाईफ्रम उबर एक ऐना रोग है जिस के कई नाम हैं, यह वन्दी गृह का उबर, जहाज़ं। उबर और आकाल का उबर भी कहलाता है। इन नामों से उबर का स्वभाव प्रगट हो जाता है। अर्थ त् यह ऐमा उबर है जो उन लोगों में पाया जाता है जो पौष्टिक भोजन नहीं खाते अर्थात् जिन्दें ययोचित भोजन नहीं मिलता है जो घनी वन्ती में निवास करते हैं और अयोग्य स्थानों में वास करते हैं या अस्वस्थ्य स्थानों में वास करते हैं। अकाल प्रस्त प्रदेशों में यह रोग मरी के समान हो जाता है॥

यह बात निश्चय पूर्वक निर्णाय की गई है कि टाइफ़स ज्वर शरीर के चिल्लड़ और सिर की जुमों द्वारा फेनता है। दूमने कीड़ों के द्वारा भी जैसे खटमल इस का लग जाना सम्भव है। यह भी सम्भव है कि टाईफ़स ज्वर के मल मूत्र द्वारा मोजन धौर पीने का जल बिगड़ ज वे जिस से यह रोग धौरों को लग जाए॥

#### जनगा।

यह रोग एका एकी लग जाना है इस ज्वर से पीड़ित रोग की जुएं जब किसी जन को काटनो हैं तो १२ दिन से अधिक न बीतंगे कि वह राग लग जायगा। प्रथम ता ठएड लगती है फिर तेज़ी से उबर चढ़ना है और सरसाम भी सम्मवन: हां जाये। नेत्रों स जज निकलता है और वह लाल हो जाते हैं। तीमरे या चौथे दिन उबर १०४ F. डिग्री या १०६ F. डिग्री ऊंचा चढ़ जाता है। तव चार या पांच दिन तक पात: काल के समय इबर १०३ या १०४ F. डिग्री नक पहुंच जायगा, साधारण नियमा— जुसार उबर एका एकी पार: १४ दिन रह कर चका जाता है। ज्वर के खतरते समय में बहुत ही एसीना निकलता है।

ज्वर के दूमरे तीसरे दिन शरीर पर कुछ दाने से निकल आते हैं। सामने के हाथा और कन्धों पर तो बहुन अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। यह दाने पहिने तो खमरे के दानों के समान दिखाई पड़ते हैं परन्तु थोड़ी देर के पश्चात् इन दानों के, जो पहिले दिखाई देते थे, मध्य में एक नीले रंग की नांक दिखाई देने जगती है॥

## चिकित्सा।

धोपि रोग को चंगा नहीं कर सकती है और न उस के नियत समय में पूर्व रोग को वन्द कर सकती है, जो चिकित्सा ३१ धारुपाय में मोती िमरा उत्तर के विषय में वर्णन की गई है वही इस टाइफ़्स ज्यर में भी धात उत्तन होगो। रोगो को पंतन पर रखना चाहिये। मला होगा कि पंतन को वरामदे में या याहर स्थ्ये के प्रकाश से बनाव कर दे रखते। रोगो को उवता हुआ। जल बहुन पिनाओं धोर फल के ख़र्क़ भी दो। उसे चांबल का मांड, अग्हे, शुरुआ, कस्टर्ड, संकी हुई रोटी, उदला हुआ दूध देना चाहिये॥

कैसे रोग से सुरितत रह सकते हैं।

यह रोग उन लोगों में बहुआ नहीं पाया जाता है जो स्वच्छ घरों में रहते हैं श्रीर स्वच्छ काड़े पितते हैं, क्यों कि ऐसे लोगों के न तो विस्तर में न कपड़ों में जुएं होती हैं॥

यदि किसी के पड़ोन में टाइफ़स उबर हो तो वड़ी सावधानी करो कि ज़ुएं न काट लें। यदि रोगियों में जाना श्रावदयक है तो उन के कपड़ों को मत हुश्रो, उन के विस्तर पर मन बैठों श्रीर उन के कोई कपड़े न पहिनो। टांपो, जूनी, या मोज़े जो इस रोग के रोगी ने पहिने हैं न पहिनो॥

रोगी की सेवा टहल में उन का पलंग श्रौर पलंग के कपड़े स्वच्छ रक्खों, उन के वाल काट के छंटे कर दो। जब रोगी चंगा हो जाता है तो उस के विस्तर कपड़ों को उवाल कर स्वच्छ कर डालो।

विषम ज्वर (हेङ्गणू फ्रोवर Dengue Fever)

विषम उवर मच्छरों द्वारा फैनता है। जब वे मच्छर जो विषम उवर का विष ले जाते हैं काटते हैं तो ३ से ६ दिन व्यतीत होने पर यह रोग वढ़ता है। वहुधा एक दम से रोग धाक्रमण करता है। प्रथम में ठगड जगती है फिर शरीर के भागों में तीच्या पीड़ा होती है। जसे हाथ पांव, पीठ या सिर में पीड़ा होती है। सदैव सिर में नेत्रों के सामने के भाग श्रीर पीछे की श्रार श्रात ही ती त्या पीड़ा होती है। नेत्रों से जल बहता है श्रीर वे लाल हो जाते हैं। ज्वर १०३ से १०४ मिं डिग्री तक बढ़ता है, भूक नहीं लगती। जी मितलाता है श्रीर वमन भी होती है। बालकों को तो सग्साम हो जाता है श्रीर हाथ पांव पेंठने लगते हैं तीसरे दिन बहुधा ज्वर बहुत पसीने के साथ उत्तरता है। कभी २ बहुत मूत्र होता है श्रीर कभी २ बहु ज़ोर से दस्त धाते हैं। इस के पश्चात् रोगी एक या दो दिन के लिये श्रव्हा रहता है किर पीड़ा हाने लगती है श्रीर किर ज्वर चढ़ जाता है हाथों पर, धड़ पर श्रीर टांगों पर कुछ दाने से कदाचित् निकलें, दूसरी बार जव ज्वर चढ़ता है तो केवल थोड़ी ही देर तक रह कर उत्तर जाता है॥

### चिकित्सा

रोगी को पतंग पर रात छोर दिन मच्छर दानी के भीतर सोना चाहिये क्यों कि मच्छर रोगी को काट कर दूसरों को भी काटंगे छौर रोग फैजाएंगे। रोगी को केवल चांवल का मांड, छधकचे उवले छग्छे छौर फल यह भोजन दो। छारम्भ ही में एक खुराक छरडें। के तेल की या एपसम साल्टस (Epsom Salts) की दो। ठगुडा कपड़ा या वर्फ़ सिर की पीड़ा मिटाने के लिये रक्खो। रोगी को उवला ठगुडा पानी छौर फलों का सत या नीवू का शरवत (lemonade) पोने को दो। जिन २ भागों में पोड़ा हो उन्हें सेंकन सेवन करो॥

रोग से सुरित्तत होने के लिये उचित है कि मच्छरों के कारने से हचो। पलंग पर मच्छर दानी लगाओं धौर जब देशारन करते हो सदैव मच्छर दानी साथ रक्लो।

## महामरी (Plague)

महामरी (छ्रेग) को 'काली मृत्यु' या गिल्टो की महामरी या ताऊन भी कहते हैं, यह महामरी के रोग-कृमि द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रथम ये रोग कृमि चूहों में रोग (an epizootic) उत्पन्न करते हैं छौर फिर चूहों के पिस्सुधों द्वारा यह मनुष्य को लग जाता है। छौर यह मनुष्य के लिये एक नाशक व घातक वीमारी है। जब यह किसी स्थान में मरी के रूप में फैलती है तो सहस्रों मनुष्यों को नाश करदेती है॥

#### लचगा

जब महामरी रोग के रोग कृमि गरीर में प्रवेश करते हैं तो रोग श्रित शीघ्र बढ़ता है साध रण समय ता ३ दिन हैं। एक दम से ठगड दे के जबर चढ़ता है श्रीर ऐसी शीघ्रता से बढ़ता है कि थाड़ी ही देगी में १०३ से १०४ F. डिग्री चढ़ता है सिर, पीठ श्रीर हाथ पांत्र में पीड़ा होती है। क्रिय श्रीर दस्त भी होते हैं थाड़े ही घगरों में नेत्र लाल हो जाते हैं श्रीर मुंह का भाव, भय श्रीर चिन्ता का हो जाता है। ज्वर शीघ्रता से १०७ F. डिग्री तक चढ़ सकता है, परन्तु ऐसी दशा में रोगी शीघ्र मर जाता है।

यदि रोग ऐसा भयानक न हो तो बहुधा उत्तर प्रायः १०४ है. डिग्री तक चड़ेगा। गिजटियां भिन्न २ ग्राकार की जांध के जोड़ वराज या गर्दन में निकलती हैं। ये पाड़ा देनी हैं। उयूं २ राग बढ़ता जाता है रांगी निर्वज हो जाता है श्रीर बहुधा उसे सम्साम हो जाता है॥

रोज के धारम्म के घोड़े ही घराटों पश्चात् मृत्यु हो जा सक्ती है। इस रोग की एक जाति जिसे काली मृत्यु कहते हैं उस में त्वचा पर काले धव्वे दिखाई देते हैं, उस में दो दिन पश्चात् प्राय: मृत्यु हो जाती है। इस रोग की दूसरी प्रकार न्यूमोनिक छेग (Pneumonic Plague) कहलाता हैं इस में फेफड़ विगड़ कर तीन दिन में मृत्यु हो जाती है॥

## चिकित्सा।

चिकित्सा जो महामरी के लिये आति ही उपयोगी है यह है कि महामरी का टीका लगवाएं, इस महामरी के रोग-कृमि के विष को यह नाश करता है। प्रत्येक महामरी के रोगी के विषय में स्वास्थ्य श्रध्यक्त को लमाचार देना चाहिये। महामरी रोग के रोगी की सेवा टहल का प्रवन्ध, देख भाल किसी चतुर डाक्टर को सौंपना चाहिये॥

रोगी की कोठरी की खिड़ कियों को खोल दो, श्रीर रोगी को पलंग पर लिटा दो। उस को बहुत सा ठगडा पानी पीने को दो। दबर के लिए जो देश वे श्रद्याय में ठगडा स्पंत स्नान देने की विधि बनाई है बही दपयोग करों (नेखों स्वना पृष्ट ११३-११४)। ठगड़े पानी में कपड़े भिगों के सिर पर रक्खों। समय २ पर कपड़े भिगोते जाश्रो। भोजन के लिये शुरुश्रा, चांवल का मांड, लपसी श्रीर श्रध कश्चे श्रग्रहे उशाल कर या जेली बना कर दो (श्राच्याय ४७)॥

#### रोक।

जो २ रोक हैज़े के रोग में करने के लिए पिक्न श्रध्याय में बताई गई हैं वही महामरी रोग में भी करो, इन के रोकने की विधि को ध्रध्यत्त जोग, लोगों के लिये करें श्रीर मनुष्य स्वयं भी करें॥

श्यक्त गए श्रौर प्रदेश के श्रोर २ लांग भी जहां महामरी फैली हैं यन करें कि सकल चूरों को नाश करें। यह तो बहुत दिनों में झात हो गया हैं कि चूरों को मनुष्यों के पूर्व महामरी लगती है। जब चूरा मरता है तब पिस्सू जो उस के शरीर में होते हैं श्रौर जिन ने उसे काटा था, स्तक चूरे को त्याग देने है श्रौर मनुष्यों के शरीर पर चढ़ जाते हैं। पिम्सु-श्रों के शरीर में रांग कृमि चूरों का काटने के कारण हो जाते है श्रौर जब वे मनुष्य को काटते है तो मनुष्य के शरी में प्रवेश कर उसे महामरी का रोगी कर देते है॥

जहां पर चूहे नहीं है वहां पर महामरी भी नहीं होती है। चूरों को नाश करने के लिये सभाएं होनी चाहियें ऐसे मनुष्यों की जो चूरों को भारने में चतुर हों कि इन्हें नियम पूर्वक नाश करें। चूहेद नी, विष, विल्ली श्रोर चूहे पकड़ने काले कुत्ते ये सब चूरों को श्रच्ही रीति से नाश करते हैं। परन्तु सब से उत्तम विधि इन्हें नाश करने की यह है कि ध्रनाज श्रोर सब मोजन के पद थे ऐसे कोटों में रक्खों जहां पर चूहे प्रवेश न कर सकें। चूहे भोजन के विना नहीं जी सकते हैं इस के उपरान्त उन घरों की भीतें ध्रीर फ़र्श जहां पर चूहे प्रधिकाई से पाय जाते हैं खोद डालो ध्रीर ऐसी भीतें श्रीर फ़र्श बनाश्रों कि जिन्हें चूहे न खोद सकें। नगर के भिन्न २ भागों के चूरों की परीता कर के श्रध्यत्त गण वता सकते हैं कि किन २ भागों में मह भरी रोग है श्रीर किन २ में नहीं है॥

महामरी का रक्त-जल (Plague Serum) टीका-चेप के उपयोग में आता है। यह पाया गया है कि ये लोग जिन को इस चेप का टीका लगता है इस महामरी रोग से रित्तत रहते हैं उनकी अपेता जिनको टीका नहीं जगा, और यदि रोगी भो हो जाएं तो उन की अपेता जिन्हें विलक्षल ही टीका नहीं लगा है कम मनते हैं। यदि किसी मृहल्ले में महामरी रोग हो तो उन मंडली के समस्त निवासियों को, वृद्ध हो या युवा, इस महामरी के रक्त-जल का टीका लगवाना आवष्ट्यक है कि रोग से रित्तत रहें॥

जब किसी भी मुहले में महामरी का राग प्रवेश करता है तो यह रोग चूहों को पहिले लगता है थ्रोर वे मरते हैं तब मजुष्य को लगता है॥ जब कभी एक मरा हुया चूदा घर में या घर के घ्रास पास पाया जाए तो इस के द्वारा वड़ी ही चिन्ता होनी घाषश्यक है। इस पात का सन्देश स्वास्थ्य घ्राध्यत्त को भेज दो। घ्रोर जब तक स्वास्थ्य घ्राध्यत्त न घ्राचे मरे हुए चूदे को रख छोड़ो। चूदे को हाथों द्वारा न डडाघो। उस को उठाने के पूर्व उस पर कारवालिक ऐसिड (Carbolic-Acid) डालो था उवलता पानी डालो॥

पेसे पिस्सू जो महामरी का विष रखते हैं उन के काटने से सुरित्तत रहना चाहो तो जिस मुहले में महामरी फेली हो न जाणो। घर में पिस्सू न होने का उपाय हां सकता है; वह यह है कि घर की भूमि या फ़र्श पर मिट्टी का तेल, फेनाइल (Phenyle) जीज़ फ़्रूइड (Jey's Fluid) और निरा मिट्टीका तेल जिड़को, इस गत पर ध्यान दो कि ये भीतों के नोचे छोर कोनों में जिड़का जाय। पिसी हुई फिटकरी भी भूमि पर फैलाने से पिस्सु कोठरी के बाहर रहेंगे॥

यदि यह आवश्यक हो कि उस घर में जहां पर महामरी रोग के रोगी हों तुम्हें जाना ही है तो प्रथम महामरी के रक्त-जल (Plague serum) का टीका लगा लो और इसके लाथ पक मोमजामे का कपड़ा (Oil cloth suit) बना लो (जिस में पैर बने हों) वह शरीर को पिस्सु से रित्तत रक्खेगा, पिस्सु घुस न सकेंगे कि त्वचा को कारें॥

यदि रोग फेफड़ों की महामरी का है तो नर्स ग्रौर सब कोई जो घर में रहते हैं उनको उचित है कि मुंद के ऊपर एक खोल जो रुई की पतली तह का पना हो ग्रौर दो मलमल टुकड़ों के बीच में हो पहिने॥

रोगों में श्रधिक छून का और लगनेवाला रोग फैफड़ों की महामरी का रोग है। जो वायु श्वास में लेते हैं उस में नाफ से इस रोग के कृमि घुसते हैं और इस कारण मुंह के ऊपर खोल पहिनना उचित है।



## "बेरी बेरी"।

फुळ समय पूर्व यह रोग पशिया के सर्व लाधारण रोगों में से पक धा। इस के लत्तण भिन्न २ दशाश्रों में भिन्न २ होते हैं। कोई २ जिन को यह रोग होता है कुळ २ पक्ताधात उन की टांगों श्रीर वांहों में हो जाता है। उन की त्वचा शिथिज हो जाती है विशेष कर पिगड़जी का चमड़ा, तल्लुवा धौर छंगिलियों के पोरवों में रोग होता है। रोगी की टांगें पतजी हो जाती हैं श्रीर पदि पिगड़जी को ज़ोर से दवाश्रो तो रोगी पीड़ा के मारे चिछाने जगता है। टांगों के कुळ २ शिथिज हो जाने के कारण रोगी जड़खड़ाते २ चलता है धौर शीध हांपने जगता है। कभी २ हदय ध्रित शीधता से चलता है, वाणी निर्वज हो जाती व कभी २ विजकुज जाती रहती है॥

दूसरे जिन को वेरी २ रोग होता है उन की वांह, टांगें घ्रौर शरीर धिक फूल जाते हैं। उन को श्वास लेने में वड़ी कठिनाई पड़ती है। श्रौर हृद्य घाति शीघ्र घड़कता है। यदि उन की पिराडली को ज़ोर से दवाश्रो को वे पीड़ित हो चिल्ला डठेंगे। इन द्शाधों में ज्वर नहीं होता है। जीभ स्वच्छ होती है ध्रौर या तो दस्त घाते हैं या कोष्ट-वद्ध होता है॥

बेरी वेरी सम्पूर्ण शरीर की चेतना तन्तुश्रों का सूज जाना है श्रोर इस सूजन के कारण कुछ २ या समस्त स्नायुश्रों का कार्य्य जो चेतना तन्तुश्रों के श्राधीन है जाता रहता है। इस सूजन का प्रभाव स्पर्शेन्द्रिय प्रगट करती है, जब शरीर के बहुत भागों में पीड़ा होती है। कोई २ चेतना तन्तु जो रक्त- नालियों पर श्रधिकार रखती हैं सूजन का प्रभाव उन ना- जियों के वाहर रक्त निकलने से प्रगट करती हैं इस से जलन्धर रोग की नाई टांगों, वांहों श्रोर घड़ में सूजन चढ़ जाती है ॥

## "वेरी वेरी" के कारण।

बेरी बेरी रोग प्रायः उन्हीं लोगों को होता है जो चांवल को मुख्य भोजन बना कर खाते हैं। रसायन शास्त्र वालों ने इस चांवल की परीज़ा कर के देखा है कि चांवल जैसा वाहर है वैसा ही भीतर नहीं है। (२०१) जब चांवल एवन्छ किया जाता है तो ऊपर का भाग निकाल लेते हैं।
ऊपरी भाग छिलका नहीं है यह लाल रंग की तह है जो चांवल पर रह
जाती है धान से छिलका उतारने पर। इस लाल रंग के चांवल में यह
वस्तुएं हैं जो भ्रति धावश्यक हैं जिन के द्वारा चांवल शरीर को पूर्ण पुष्टिकारक पदार्थ दे सका है। यदि चांवल को स्वच्छ करो तो चांवल की
ललाहट चली जाती है यह ललाहट वाला पदार्थ जो चांवल में होता है
और २ पदार्थों में मुख्य कर फली (सेम) में भी होता है सो वे लोग जो
स्वच्छ चांवल और मञ्जली के साथ फली घ सेम, तरकारी खाते हैं, उन्हें
वेरी वेरी का रोग नहीं लगता है॥

यालकों को भी वेरी वेरी का रोग होता है थ्रौर कहीं २ मुख्य कर भनीला नगर में एक वर्ष से कम थ्रायु के वालकों की थ्रधिकांश मृत्यु इसी के द्वारा होती है। यह सत्य है कि वालक चांवल नहीं खाते वरन् उन की माताएं खाती हैं थ्रौर इस कारण कि माता का मुख्य भोजन निर्वाह स्वच्छ किये चांवल पर है तो उस के दूध में वह वस्तु जो चांवल के ऊपर होती है थ्रौर जो मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य के लिये थ्राधरयक है नहीं है। इस कारण वह वालक जिस का निर्वाह ऐसे दूध पर होता है पहुधा-वेरी वेरी रोग में प्रस्त हो जाता है॥

वालकों में वेरी वेरी रोग के निम्न लिखित लक्त्या होते हैं:-

यालक जिन को वेरी वेरी रोग होता है सईव छाती का दूध पीनेवाले होते हैं। यह रोग जब वे दो महीने के होते हैं तब दिखाई देता है। यालक रोगी नहीं लगता क्योंकि उस का मुंह भरा हुआ होता है, वह लालसा से दूध पीता है थौर स्वाभाविक वालक के नाई मुसकराता और खेलता है पर घ्यान पूर्वक रीति से देखने से उस के मुंह और नाक के पास कुछ नीलापन होता है, वह वेचैन रहता, सोता नहीं और वागी भी जाती रहती है। कोई २ दशा में पहिला लत्तगा वालक का रोना है और यह रोना यहता ही जाता है यहां तक कि उसे पंउन धाने लगती है और कुछ घगरों में मर जाता है। वे वालक जिन को वेरी वेरी होता है श्वास रोग में (धर्यात किनाई से स्वास लेना) प्रस्त हो जाते हैं। वालक कराहता है और ठगड़ी स्वास लेता है, मुंह नीला हो जाता है और स्वास जहरी २ लेता है धरेर नाड़ी धर्मत ही वेग से चलती है। ज्वर नहीं होता यदि इस वात की जांच करो तो विदित होगा कि माता का प्राय: पूर्ण भोजन निर्वाह चांवल पर ही होता है।

## वेरी वेरी को कैसे रोक सक्ते हैं।

जो कुछ कहा गया है उस से प्रगट है कि वेरी बेरी रोग कसे रक सक्ता है। यह केवल यह है कि स्वच्छ चांवल न खाना, पर धान का छिलका छतारा हुम्मा चांवल खाना चाहिये। यह भयानक रोग विना खर्च यहाये पूर्ण रीति से रोक सक्ते हैं। जैसे सादा चांवल स्वादिष्ट हैं वैसे ही स्वच्छ चांवल हैं और यदि यह बुरा भ्रम्यास न पड़ा होता कि चांवल को स्वच्छ कर के छस से जलाहट निकाल जें, तो वेरी वेरी की मरी जैसी गत चर्षों में कष्ट दायक हुई न होती॥

यह मुख्य है कि जो जोग वेरी वेरी रोग होने का कारण जानते हैं दूसरों की सहायता कर के स्वच्छ किये खांवल खाने की हानि को समसाएं इस लिये कि साधारण चांवल प्रत्येक प्रकार से स्वच्छ किये खांवल से घ्रच्छा है तो सब को साधारण बांवन उदाहरण देने के लिये खाने चाहिये। यह भी मुख्य है कि दाल, तरकारी खाने का महत्व सब समस्त हों और केवल चांवल और मळ्ली पर ही निर्भर न रहें॥

### चिकित्सा

इस प्रध्याय के पहिले भाग में जो उपाय बेरी वेरी रोग की रोक के लिये वताया है यदि रोग प्रसाध्य होने से पहिले उपयोग करो तो उसी से चंगे हो जाश्रोगे। वेरी वेरी की श्रसाध्य दशाश्रों में जो श्रोषधि पताई जाती है चह उस चूर्ण-समान पदार्थ से, जो चांवल खच्छ करते समय घिस जाता है, निकाली जाती है॥

स्वताः॥ "वेरी वेरी की चिकित्साः"—ये वेरी वेरी रोग से चंगा होने के उपाय हैं। वेरी वेरी रोग के प्रथम लक्षण पहिचानना मुख्य है। क्योंकि शीव ब्रौषधि करने से फल प्राप्त होता है ब्रौर प्राय: रोगी सदैव चंगा हो जाता है। चिकित्सा यह है कि विश्राम हारा लक्षणों को हुर करना, श्रंगों को मलना, गर्म जल का पैर-लान श्रोर श्रामाशय पर ठएडक श्रौर गर्मी वारी २ से देना। घरेंडी का तेल या नमक ज्ञाला देकर कोठा स्वच्य रखना, श्ररीर के पोषण के लिये जो पदार्थ घाषश्यक हों वे खिलाने चाहिये। भोजन में खमीर जो एक चाय के चम्चे से वहे चम्चे भर हो इस को उपलते दुध में डालो श्रौर मलाई ढाल कर

चलाओं कि स्वाहिए हो जाप और पह मोजन के पहचाव खाओ। देरी घेरी रोतियों के लिये में मोजन उत्तन हैं:—अब कहा अवहा, ताला दूब, सेन, मटर, फलियां, हाल, आडे की रोटी, नीडू का रस, पालक की माली, अखरोद और वन हुए विद्यानित्ल (commercial vitamines) स्वाहि। खावधानी से कई हिनों और हफ़्शें तक मोजन की देख माल करों हर तक कि इस के पूर्व खनग दूर न हो लागी.

सम्पाद्क



#### भाष्याय ३४।

# यांतों के कृमि यौर ट्रिकीनी।

वहुत प्रकार के कृमि हैं जो मनुष्य के शरीर में रह सकते हैं। कुछ इन में से अति हानि करते हैं और छुछ थोड़ी हानि पहुंचाते हैं। इस अध्याय में केवल अति साधारण कृमि का वर्णन है॥

पेट के केंचुप (Round Worms)

पेट के कंचुए का शरीर लम्बा और गोल होता है और प्रत्येक छोर पर जुकी जा। ये ४ से ६ इंच लम्बे होते हैं। यद्यपि ये छोटी छांत में रहते हैं पर ये छामाशय में प्रवेश कर सके हैं। कभी २ वे वमन द्वारा निकलते हैं या वे गले तक चढ़ छाते हैं। वे श्वास नल में भी प्रवेश करते हैं तब बालक का श्वास इन से घुट जाता है और वह मर जाता है। यदि एक पालक की आंत में थोड़े ही कृमि हैं तो इन से कुछ लत्तण न दिखाई देंगे। वहुषा यह कत्तण वालक में होते हैं कि उस की भूक मर जाती है छौर उसे मितली होती है। कभी २ पालक के पेट में पीड़ा भी होती है। नाक मलना और दांत कटकटाने से भी छात हो जाता है कि बालक के छामाशय में कृमि हैं, एक डाफ्टर खुईवीन से बालक के मल के ज़रा से भाग को देख कर निश्चय पूर्वक बता देगा कि बालक के पेट में केंचुए हैं या नहीं हैं॥

चिकित्सा।

उत्तम उपाय छोटे बालक के लिये यह है कि दो पहर को उसे आरंडी का तेल पिला दो, उसी संघ्या को आधा प्रेन सेनटोनीन (Santonin) दो। सेनटोनीन में कुछ शकर मिला लो कि बालक मली मांति पी ले। फिर दूसरे दिन प्रातः काल आधा प्रेन सेनटोनीन दो और दो पहर को आधा प्रेन फिर दो। फिर सेनटोनीन देने के दो घर्यटे पश्चात् कुछ अरंडी का तेल पिला लो। इन दो दिन जब बालक को औषधि देते हो कुछ तरकारी खाने को मत दो पर उसे चांवल, शुरुशा और अर्थंडे भोजन के लिये दो। यदि इस प्रकार से मोजन की वन्येज न करोगे तो सेनटोनीन पूर्ण कृमि को मार न सकेगी॥

इस कारण कि यह प्रायः ग्रस्मिन है कि पालक की आंत में स्निन न हों, मला होगा कि प्रत्येक वालक को वर्ष में एक वार सेनटोनीन दो,

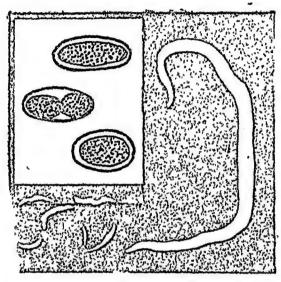

यांतों के कृमि। हानिकारक हैं धौर शीव जाता रहता है॥

क्योंकि यदि केवल दो या तीन कृमि होंगे तो न दस्त श्रीर न डवकाई श्रावेगी पर वे भोजन पचने घ खार वनगे में वाधक होते हैं श्रीर धूं वालक के बहुने श्रीर स्वास्थ्य में रोक होती हैं॥

सेनटोनीन विष है छौर वालक को छाधिक न दी जाए। जय सेनटानीन हेते हैं तो वालक का मूत्र पीला होता है छौर उसे पीला विखता है पर न तो पीला मूत्र छौर न पीला हश्य

## कैसे पेट के कंचुप की रोक हो सकी है।

ये फेंचुए जेसे कि कोई २ लोगों का विचार है वालकों की छांत में स्वामाविक उत्पन्न नहीं होते हैं। मोजन और जल पान के साथ इन फेंचुवों के छारहे शरीर में प्रवेश करते हैं। छांतों के क्रिम समंख्य छारहे देते हैं और ये छारहे मल द्वारा शरीर के बाहर निकलते हैं। ये छारहे छान्त में मल के साथ भूमि में फैल जाते हैं छौर नदियों, तालावों छौर पग्नोचे की हरियाली व सवज़ी पर छापना स्थान बना लेते हैं।

कृमि से वचने के लिये आवश्यक है कि पीने के लिये फेवल उवला हुणा पानी उपयोग करो, जो वनस्पति वाज़ार में मोल की जाय उसे पका कर ही खाना उचित है, फल खाने के पूर्व गर्म पानी में घोना और छीलना चाहिये। वालकों को मुंद में उंगलियां न डालने दो। क्योंकि उन के मैले हाथों में केंचुवों के प्रगढ़े और दूसरे रोग कृमि जो धूलि में होते हैं सदैव पाए जाते हैं। प्रायः उन ध्रमणित चस्तुओं के साथ जिन्हें वालक मुंद में डालता है ऐसे बहुत से ध्रगढ़े होते हैं॥ कई णांतों के कृमि कुत्तों श्रौर विल्लियों की णांतों में भी पाये जाते हैं। जब वह कुत्ता या विल्ली वालक का हाथ चाटता है, तो कृमि के श्रग्रहे यालक के हाथ में लग जाते हैं, फिर यदि पालक उंगलियों को मुंह में छाले या हाथ से भोजन खावे, तो इन कृमियों के श्रग्रहे मुंह. में चले जाते हैं। कुत्ते, विल्ली को घर में न रखना चाहिये श्रौर उनको कभी वालक के हाथों या मुख को चाटने न देना चाहिये॥

कहू दाने का रोग (Hookworm Disease)

यहुत सी वस्तियों में १० में से चार जनों को कहू दाने का रोग होता है। यह श्रित ही साधारण श्रीर सुगमता से ठक जानेवाला रोग है। कुछ काल वीता कि किसी स्थान के लोग वहुत निकम्मे श्रीर सुस्त समसे जाते थे परन्तु कुछ समय परचात् यह प्रगट हुश्रा की वे कहू दाने के रोग की मरी के कारण निवंत श्रीर काम करने में श्रशक्त पड़ गये थे। ज्यूंही इस रोग को नाश करने के उपाय किये गये श्रीर उसकी वृद्धि रोकी गई श्रीर रोगी चंगे हो गये तो जो लोग पूर्व काल में श्रालसी, निस्तेज थे परिश्रमी श्रीर तेजस्वी हो गये॥

कह् दाना एक स्वेत गोलाकार लम्बा ध्यौर खुत्तम कृमि होता है। वह तिहाई इंचे से श्राध इंच तक लम्बा श्रीर काधारण सीने के धारे सा मोटा होता है। यदि साधारण स्वेत धागे को प्रायः ग्राध ईस के होटे २ टुकड़ों में काट कर डाल दिया जावे तो वे कडू दाने की नाई ज्ञात होंगे। ये छोटे कृमि वर्घो श्रौर युवकों दोनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। कभी २ वे संख्या में थोड़े प्रर्थात् १० या २० ही होते हैं परन्तु छि धिक भी हो सकते हैं प्रथित् कई सहस्र एक ही मनुष्य की आंत में हो जाते हैं। वे आंत की भीतरी परत में विपक जाते हैं। और रक्त को चूसने जगते हैं। वे केवल रक्त ही नहीं चूसते परम्तु वहां पर घाव भी वना देते हैं। जिन से रक्त रिसता रहता है। इस लगातार रक्त के बहुने से और इस विष से जो कडू दानों से उत्पन्न होता है मनुष्य निर्वल और पीला पड़ जाता है। शारीरिक शक्ति इतनी घट जाती है कि और रोग, मुख्य कर के जिय रोग, सुगमता से लग जाते हैं। जिन बालकों को कहू दाने का रोग हो जाता है वे पीले पड़ जाते हैं श्रौर छोटे ही रहते हैं उन की शारीरिक श्रौर मानसिक उन्नति दोनों रुक जाती हैं। शारीरिक उन्नति में तो पेसी वाधा होती है कि १८ वा २० वर्ष का युवक १० या १२ वर्ष का बालक लगता है। यदि एक बालक की देह में वहूत से कहू दाने हैं तो वह विद्यापार्जन में भी थोड़ी ही वृद्धि करेगा॥

कद् दाने के रोग के मुख्य लक्स्य।

ख्या का पीका पड़ जाना, घालस्य, घामाग्रय के भागों में कभी २ पीड़ा घोर मानसिक सुस्ती घोर मिट्टी घोर चूना खाने का घ्रभ्यास, ये कई साधारण जज्ञणों में से हैं जिन के द्वारा विदित हो जाता है कि एक बालक या युवक को कहू दाने हैं॥

मल के थोड़े से भाग को खुईवीन द्वारा परीता कर के डाक्टर निश्चयपूर्वक पता सकता है कि वालक छोर पूर्ण मनुष्य को कहू एाने का रोग है या नहीं है॥

पांत्र के तलवे और अंगुठों के बीच में खुड़ली चलना भी एक लक्षण है जो उस समय प्रतर होता है जर कहू दाने पैर की खचा हारा शरीर में प्रवेश करते हैं॥

केंसे कहू दाने का रोग फैलता है, और इसे केंसे रोक सकते हैं।

कहू दाने छांतों में असंख्य शंहे देते हैं। ये पेट के मल के लाध बाहर निकलने हैं छोर जहां कहीं मल फेंका जाता है ये भी फेल जाते हैं। अग्रें बहते हैं छोर १० दिन के समय में छोटे कीड़े बन जाते हैं। ये छोटे कीड़े थांगन की मिट्टी में छोर दगीचे छोर खेतों में होते हैं। वे साम तरकारी छोर पानी में भी हो सकते हैं, वे कच्ची तरकारी छाने के द्वारा या कहा पानी पीने से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वहुत से लोगों को कहू दाने का रोग नंगे पैर चलने के कारण से लग जाता है। छोटे २ कहू दाने जो मिट्टी में होते हैं पैर पर चढ़ जाते हैं और हाणों पर छोर चूनड़ों की नंगी खचा पर भी चढ़ सकते हैं छोर त्वचा में छेद कर के भीतर छुन जाते हैं जब नक कि छांतों तक नहीं पहुंचते हैं, यहां पर वे छांतों की भीतरी परत को काटते हैं और रक्त चूलते हैं॥

इस रोग को रोकने के लिय मुख्य वात यह करनी चाहिये कि मनुष्य के मक्त से मिट्टी को मेला न करो इस के लिये उचित है कि घड़े पायलाने वनवाये जाएं और उन का उपयोग हो। यदि वे सव जिन को कहू दाने का रोग है सावधानी करें कि मिट्टी को मल द्वारा मैला न करें परन्तु सदंव पायलाने को जावें तो यह रोग शीव्र ही मिट जाएगा। परन्तु जब तक जोग मिट्टी को मैला करेंगे और ऐसी टिट्टियों का उपयोग करेंगे जहां कि मल वर्षा, सुधर और मुर्गी के द्वारा फैलेगा व मिक्खयां घर में के जायेंगी तो कहू दाने का रोग मरी ही वना रहेगा॥

टिट्यों में दक्तनेदार वालिट्यां होनी चाहियं इन का मल मूत्र वगीचे पर न फेंकना चाहिये परन्तु भूमि के भीतर गाड़ देना चाहिये। यदि यह असम्भव हो कि ऐसी टिट्टियां वनवाश्रो जिल में जाली लगी हों कि मिन्छवां न घुस सकें तो यह उत्तम है कि भूमि में एक गड्ढा खोदो, एक वड़ा सन्दूक लो (इस में कोई दरारें इतनी वड़ी न हों कि मिन्छवां घुस सकें) इस की पन्दी में एक छेद करों इस खदून्क को उलटा कर के भूमि पर रक्खों, श्रोर इस के नीचे के सिरे को मिट्टी से चारों श्रोर उठा दो। एक चयटा तख़ता सन्दूक के छेद से वड़ा लो, कि छेद अच्छी तरह यन्द हो सके जा कि सन्दूक का उपयोग नहीं करते हो। कुछ काल पश्चात् सन्दूक को हटाना चाहिये श्रोर गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिये इस प्रकार के उपाय से मिन्छवां मल सूत्र पर न वैठेंगी श्रोर यूं मल मूत्र भूमि पर भी फेंकने श्रोर फैलाने में रोक होगी॥

कहू दाने मिट्टी में ६ महीने या इस से अधिक रह सके हैं। सो बग़ीचों और खेतों में नंगे पैर वहां जाना हानिकारक है जहां पर मज सूत्र एक वर्ष से कम समय से एकत्र हो रहा हो॥

कभी नंगे पैर न चलने से एक मनुष्य कहू दाने के रोग से सुगमता से रित्तत रह सकता है। और खेत व बग़ीचे की मिट्टी को नंगे हाथों से न खोदे और कभी कच्चा पानी न पीवे। और कभी कच्ची तरकारी को पकाये विना न खावे या उन्हें उवलते पानी में खूब धो कर खावे तो कहू दाने के रोग से सुरित्तत रहेगा॥

यह सम्भव है कि वे वालक जो विलक्षल नंगे फिरते हैं या जिन के चूतड़ नंगे हैं मूमि पर बैठने द्वारा कहू दाने के रोग में प्रस्त हो जायें॥

## चिकित्सा

कहू दाने का रोग वहुधा एपलम साल्टस (Epsom Salts) और धायमोल (Thymol), कैपसूत्त (Capsul) में देने से चिकित्सा होती है। एपसम साल्टस इस झाशय से दिया जाता है कि आंतों को स्वच्छ करे कि धायमोल कीड़ों तक पहुंच लक्षे। धायमोल लेने के पूर्व सन्ध्या समय रोगी वहुत ही थोड़ा भोजन लावे। सन्ध्या को एक खुराक एराजम साल्टस फी लो। दूसरे दिन भोर को ज्यूं ही टट्टी हो जाय तो छाधी खुराक थायमोल की को और दो घराटे के पश्चाम् छाधी खुराक ले लो फिर थायमोल की दूसरी ख़राक लेने के दो घराटे परचात् दूसरी वार परसम साल्टस लो। परसम साल्टस कहू दानों को जो आंतों की परत पर से थेमोल ने छुटाये हैं निकाल फेंकेगा। थाएमोल की प्रत्येक खुराक पीने के परचात् रोगी को फम से कम छाधे घराटे नक दहनी छोर लेट रहना चाहिये। जिस दिन थाएमोल दिया जाय कुछ भी भोजन न करना चाहिये उस समय तक जय तक कि छातिम ख़ुराक परसम साल्टस की घ्रच्छी रीति से छांतों को स्वच्छ कर चुकी हो। याड़ा सा पानी या चाय पी सकते हो पर कुछ भी भोजन न खाछो। दि किसी प्रकार की मदिरा किसी रीति से ली जायगी या तेल या मांच्या जावेगा तो थाएमोल विप हो जायगा इस कारगा से इन वस्तु। कदापि उपयोग न करो॥

यापमोल की खुराक को कूट के महीन करो और उन को केपसूल र त दो, दो घरटों के बाद लो। इस की खुराक भिन्न २ थायु के श्रमुसाः दी हैं:—

क के जिये १-३ वर्ष तक धाएमोल की खुराक साहे लात प्रेन

की है जब मल में निकलते हैं तो एक पतले फपड़े में धोकर छानने से मिल सकते हैं॥

दूसरी चिकित्सा कहू दाने के लिये यह है कि एक चूम्द चेनोपोडियम (Chenopodium) की प्रति वर्ष के लिये १४ वर्ष की श्रायु तक दो। एक पूर्ण मनुष्य के लिये १४ वृन्द को तीन भागों में विमाग करो कि ४ वृन्द प्रति खुराक में हों धोर ४ वृन्द एक चम्मच शकर में दो २ घर्षटे के वाद हो, एक दिन पूर्व सम्ध्या को एक खुराक एएसम साल्द्रस की पिला दो। श्रीर चेनोपोडियम की श्रन्तिम खुराक के पश्चात् दो घर्गटों के पश्चात् प्रसम साल्द्रस पिला दो।

अध्यन।—कहू दाने की आति उत्तम और लाभ दायक औषधि कार्वन टेट्राक्षोरिड Carbon Tetrachlorid है और यह पूर्ण महप्य को ४४ पून्द गोली में खाली पेट एक खुराक दी जावे॥
ए. ई. सी

## महीन धागे की नाई कृमि।

धागे की नाई कृमि कोटे, स्वेत भीर तिहाई इंच लम्बे होते हैं। साधारण रीति से वे केवल भांत के निचले भाग में होते हैं, जहां पर इन के द्वारा गुदा के मुख पर भीर गुदा के चहुं भोर पहुत खुजली धौर जलन होती है। यह कीड़े मैल द्वारा निकल धाते हैं, वे धांतों से निकल कर कपड़ों पर भी भा जाते हैं। लड़कियों में जब ये हाते हैं ता योनि में घुस जाते हैं और वहां पर खुजली होती है भौर पानी सा निकलता है। ये कीड़े बहुधा भ्रशक धौर मैले वालकों में होते हैं॥

## चिकित्सा।

इन सूत सरी के कीड़ों से छुटकारा प्राप्त करने के किये वालफ के मोजन पर ध्यान दो। केवल स्वच्छ, पोषण दायक भोजन खाना चाहिये। भोजन के समय से पिंधले या वीच में फुछ न खाने दो॥

थोड़ा सा घरेंडी का तेल पिलाणों घौर इस के पश्चात् ग्रांत में श्राध सेर गर्म जल जिस में २० ग्रेन किनीन घुली हो डालो। किनीन के स्थान पर तोन चाय के चम्मच भर नमक घोल सके हो। वालक को समसाश्रो कि जितनी देर वह यह जल रोक सकता है उतना ही भला होगा। किनीन गलाव (Quinine Solution) को या नमक के घुले हुए पानी को प्रति रात एक सप्ताह तक पिचकारी द्वारा डालो। यदि यह उपाय निष्फल हो तो कासिश्रा (Quassia) की छोटो र लकड़ी जला कर भपारा लो। कासिश्रा के दुकड़े लो और उन को श्राध सेर से कुछ धिक पानी में १२ घर्टों तक मिगो कर रक्लो, पानो को छान कर लकड़ी के दुकड़े फेंक दो श्रीर जल को श्रांत के भीतर डालो॥

खुजली को वन्द करने के लिये दो चाय के चम्मच वेसलीन के लो ं भौर इस में १ वृत्द कारवोलिक ऐसिड की डालो तव इस मरहम को गुदा के मुख और उस के चहुं और लगाओ ॥

यदि वालक गुदा के मुंह के भाग को खुजलाता है या मलता है तो हस की उंगिलयों और नखों के भीतर कीड़ों के धगढ़े घुस जायेंगे। तो यह धावश्यक है कि जिन २ बालकों को यह रोग है उन के हाथों को बार २ धोमा और नखों को स्वच्छ रखना खाहिये धौर नखों को काट के छोटे रखना भी भावश्यक हैं। वालक के चूतड़ों को प्रति दिन धोना चाहिये। इन हपयों को धवश्य करना चाहिये नहीं तो बालक को घड़ी २ यह रोग होगा॥

## देप वर्म (Tape Worm)

यह १० से लेकर २० फिट तक लम्या होता है। ये वहुधा कुत्ते विली के निकट रहने से व सुधर और गाय के बुरे मांसाहार करने से हो जाते हैं। ये दगीला मांस उस सुधर ग्रीर गाय का मांस होता है जिस पर स्वेत दगा होते हैं थ्रीर ये स्वेन दारा छोटे २ छिम हैं यदि इस को खूप उवाले थ्रीर भूने विना कोई ला लेवे तो ये छोटे छिम थ्रांत के मीतर प्रवेश कर के थ्रांत बृद्धि करते हैं॥

इस के निश्चय पूर्वक कोई विशेष तक्षण नहीं है जिन से विदित हो जाए कि इस रोगी को टेप वर्म का रोग है। जक्षण ये हैं:—प्रजीर्थ होता है। मरोड़ कर पीड़ा होती है। वह मनुष्य जिसे ये है पीला पड़ जाता है और सिर दुखता है और उसका सिर घूमता भी है! मल में इस कीड़े के छोटे २ जोड़ (ख्रवयव) देखना यही केवल एक निश्चयपूर्वक जक्षण है॥

### चिकित्सा।

चिकित्ला का मुख्य उद्देश कृमि का सिर निकाल देना है। फ्योंकि यदि इस की हे का सिर बाहर न निकलेगा तो यह की ड़ा यहता चला जायगा। इस चिकित्सा की विधि निम्न लिखित है:—

चिकित्सा आरम्भ करने से यो दिन पूर्व किसी प्रकार का कड़ा भोजन न खाना चाहिये। केवल चांयल का शुरुआ, अध कछे उनले अपडे और शुरुआ! रोगी को पलंग पर दो दिन तक लिटा कर रफ्लो। पहिले दिन प्रातः काल के समय कुछ अरेंडी का तेल पिलाफो और शेप दिन भर उसे कुछ और भोजन न दा। दूसरे दिन यदि वालक १ वर्ष को आयु का हो तो आधा ड्राम या २० वृन्द आले धोरिसिन आफ़ मेल फ़र्न (Oleoresin of Male Fern) का दो। इस का स्वाद बुरा है सो कुछ चांवल के शुरुआ के साथ मिला कर दो। दो या तीन घर्राटे पश्चात् किर आधा ड्राम मेल फ़र्न का दो। रोगी को इस लम्पूर्ण समय शान्त हो कर लेटे रहना आवश्यक है। मेल फ़र्न की दूसरी खुराक देने के चार या पांच घर्राटे पश्चात् खूर अच्छो रोति से अरेंडी का तेल पिला दो। जन वालक मल करता है तो एक स्वच्छ वर्तन में जिस में गर्म जल हो करे, कि देख पड़े कि लम्बे कृमि का सिर निकला है या नहीं॥

टेव वर्म के रोग की रोक इस प्रकार से हो सकती है कि मल श्रोषधि द्वारा शुद्ध किया जावे या सब मल को गाड़ देना चाहिये श्रोर जो मांस भोजन के जिये उपयोग हो उसे खूब पकाना चाहिये, इस जिये कि कुत्तों धौर विली की धांतों में टेप-वर्भ होते हैं उन को घर में न रखना चाहिये धौर उन को कमी वधों के मुख धौर हाथों को चाटने न दो॥

## ट्किनी (Trichinæ)

यह एक छिम है जो सुधर का मांस खाने के द्वारा हो जाता है। ये छिम धांतों में तो नहीं रहते परन्तु स्नायु में घुस कर पीड़ा का कारण हो जाते हैं। कुछ ज्वर भी धा जाता है। धौर शरीर के भिन्न भिन्न भागों की स्नायुधों में पीड़ा होती है। धौर धंगों को गति देने से तीह्ण पीड़ा होती है। घौर कंगों के गति देने से तीह्ण पीड़ा होती है पर जोड़ों में कुछ भी पीड़ा नहीं होती है। स्नायु दवाने से दुखते हैं। धौर नेत्रों के नीचे सूजन भी होती है धौर जल्दी हांपने जगता है॥

इस के लिये कोई भी चिकित्सा छाति लामकारी नहीं होती है। प्रति दिन घरेंडी का तेल और पिचकारी दो कि यदि कोई छमि छांतों में हों तो निकल आवें। सम्पूर्ण शरीर के स्नायु में को छमि हैं उन को निकालने के लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस रोग की रोक करने के लिये केवल एक ही वात उचित है कि सुखर का मांस मत खाओ।



### ग्राच्याय ३६।

# कहवे-गृदूद-ज़ुकाम-गले की पीड़ा-खांसी-वायु नली की सूजन-इनफ़्लूएन्ज़ा

कहवे, गल सुर (tonsils) और गृह्द (adenoids)।

नाक का वहना, नाक खुजलाना, नाक खुड़कना, मुंह धौर नाक का दुखना, लाल नेत्र, पढ़ने में धीरापन, सोते समय नाक से शब्द निकलना, मुंद खोल कर सोना, हाथों को कार्नो पर लगाना मानो कान में कुछ पीढ़ा है, मुंद खोल कर टकटकी लगाना, ये मुंद द्वारा श्वास लेनेवालों के कुछ कत्तण हैं। मुंद द्वारा श्वास लेने का कारण वहुधा गृदूवों या कहवों का वढ़ जाना होता है। वालक जिन को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है धौर जो ध्यस्थ्य स्थानों में निवास करते हैं उन के गृदूद निकल धाते हैं। धंगूठे को स्वस्थ स्थानों में निवास करते हैं उन के गृदूद निकल धाते हैं।

गले के विक्रली छोर जहां पर नाक छौर गले का खोड़ है गृदूद निकलते हैं उन का धाकार छोटे गोमी के फूल के समान होता है पर

जाज रंग का होता है वे वहुत कुछ मस्से के समान होते हैं जो हाथों पर निकजते हैं। वे नाक की पिछजी थोर जटकते हैं थ्रोर उसे बन्द कर देते हैं थ्रोर यूं वाजक को मुंद द्वारा श्वास लेना पड़ता है। (उदाहरण में देखां) जब मुख द्वारा श्वास जिया जाता है तो वहुत सी युज थ्रोर वहुत से कृति शरीर में प्रवेश करते हैं, नाक



(१) गद्द (२) कह वे में चकता

कहवे-रादूरजु-काम-गले की पीड़ा-खांसी-वायु नली की स्जन, इनफ़्र्पक्षा २१४

द्वारा श्वास लेने की अपेता। वे बालक जिन के राष्ट्रद होते हैं बहुधा कान की पीड़ा से पीड़ित होते हैं थोड़ा सा पीप कभी २ वहता है छोर कभी नहीं वहता है। यदि कान की पीड़ा हो या कान वहता हो तो केवल वालक के विहरे होने ही का भय नहीं है पग्नु एक खमाच्य रोग जिसे मस्तिष्क का जबर (बेन फ़ीबर Brain fever) कहते हैं होने का भय है।

वालक से मुंह खुलवाओ, एक चम्चे के दस्ते से जीभ को द्वाओं और देखों कि कहवें (गलसुए) गलें में तो नहीं बढ़े हुए हैं। यदि कहवे रोगी न हों तो वे गले की ध्योर बढ़े हुए नहीं होते हैं। ध्योर उनका रंग वैसा ही गुलावी होता है जैसा गलेका चहुं ध्योर का होता है पर बढ़े हुए कहवे का रंग गहरा जाल होता है या वह स्वेत चकत्तों से भरा हुआ रहता है। कभी २ उस पर पीला पीप भरा होता है। यदि एकाएकी कहवे बढ़ जाते हैं तो वालक का गला दुखता है ध्योर उसे ज्वर ध्योर सिर पीड़ा भी होती है। ध्योर गले की पीड़ा भोजन या पानी निगलने से वढ़ जाती है।

वालक की परीता कर के देखों कि गर्दन ध्यौर कानों के पीछे चमड़े पर कुछ गठीला चमड़ा तो नहीं है। ये बढ़ी हुई गिल्टियां हैं इन के होने से विदित होता है कि नाक, गले या कानों या दांतों में कुछ विष या विकार है जिसे निकाल देना धावश्यक है ताकि सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहे॥

गृद्द धौर बढ़े हुए कहवों द्वारा नाक वन्द हो जाती धौर गला बैठ जाता है तो बालक उचित रीति से श्वास नहीं को सकता है। सो यह फल होता है कि शरीर को पर्याप्त वायु प्राप्त नहीं होती है॥

बढ़े हुए कह वे और ग्रद्दों में विषेते कृमि होते हैं और वे एक द्वारा हृदय में पहुंच कर हृदय का रोग उत्यव्न करते हैं या जोड़ों में पहुंच कर गिठिया रोग हो जाता है। कह वे और ग्रदृद के कृमि शरीर के और र भागों में भी पहुंचते हैं और दूसरे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन के कारण शरीर के यथोचित बढ़ने में वाधा होती है सो जिन वालकों के ग्रदृद हैं उन के शरीर कम बढ़ते हैं। कह वे और ग्रदृद के कृमि धीरे र बालक के शरीर को विषेता कर देते हैं सो घह अपने पढ़ने लिखने में पीछे रहता है और ऐसे वालकों को डिएथीरिया, लाल क्वर, और खसरा, होने का अधिक भय है। यदि इन में से एक भी रोग लग जाय तो वालक को असाध्य रोग हो जाता है और वह अति धीरे र वंगा होता है।

## चिकित्सा।

यदि किसी वालक को रादूद हैं तो उस के लिये केवल एक ही चिकित्सा है कि उसे अस्पताल या किसी चतुर चीर फाड़ करने वाले डाक्टर के पास ले जाओ और राद्द निकलवा डालो। यह सोच कर कि रादूद असाध्य रोग नहीं है चिकंव मत करो परन्तु जितनी शीम्र अवसर मिले इन राद्दों को निकलवा दो। और यूं वालक को कुरूप मुख और बौने शरीर होने और असंख्य असाध्य रोगों में प्रस्त होने से वचाओं॥

यदि कहवे सदैव नहीं दड़ते हैं परन्तु खूजन छोर पीड़ा अक्समात् आ गई है तो छरेंडी का तेज या प्रसम साल्टस पिलाओ छोर गले की दोनों छोर जवड़े के नीचे सेंकन सेवन करो। उपचार नम्बर १ या १० (देखो ४० वां घण्णाय) का कुली करने के लिये उपयोग करो छोर फाहा वनाकर दिन में कई वार फूले हुपे कहवों पर लगाना चाहिये। यदि कहवे वहे हुए रहते हैं या बहुत बड़े हुए भी न हों परन्तु उन पर सदैव चकते पीले पीप के होते हैं तो उन को निकजवा डालना चाहिये॥

## जुकाम।

कोई पेसा रोग नहीं हैं जिस से वहुत लोग पीड़ित होते हैं लेखे कि साधारण जुकाम से होते हैं। किसी के "बिर में सर्दी" होती है ध्रौर किसी २ की "हाती पर सर्दी" होती है। वर्ष में कई वार कठिनता से एक सर्दी से चंगा होने न पाये कि दूसरी ने खाकमण किया।

श्रिषकतर ज़ुकाम कृमि द्वारा होता है। ज़ुकाम "लगने-वाला" होता है ठीक जैसे कि खलरा और शीत "लगनेवाले" रोग हैं। शरद ऋतु और ठगुड़ी वायु द्वारा ज़ुकाम नहीं होता है। श्राकटिक में देशाटन कर के खोज करनेवाले जिन को शीत प्रधान देशों में यात्रा करनी पड़ती हैं और भ्रात शीत वायु जगती है उन को जब तक वे लोट कर भ्राने साथिभों के लाथ नहीं



वांसने से ज़काम के रोग कृमि फेलते हैं

कहवे-राद्द-जुकाम-गले की पोड़ा-खांसी-वायु नकी की सूजन-इनक्रूपञ्जा २१७ मिलते जुकाम नहीं होता है। इस से प्रगट है कि जुकाम उन लोगों से लगता है जिन को जुकाम हुआ है। मरी के समय साधारण जुकाम होता है ठीक जैसे हैज़ा या खसरा। यह बहुधा होता है कि जब घराने के एक जन को जुकाम हुआ तो उस के पश्चात् घराने के सब लोगों को हो जाता है।

साधारण जुकाम से कभी मृत्यु तो नहीं होती है पर पह इन रोगों के लिये, जैसे शीत, त्तय रोग, गांठों का ज्वर छौर वहरापन इत्यादि, मार्ग तैयार करता है॥

### रोक्ष।

जुकाम का रोकना कई वालों पर निर्भर है, इन में से एक मुख्य वात तो यह है कि उचित मोजन थ्रोर प्रति दिन व्यायाम हारा शरीर को भली दशा में रक्खें। वह जो प्रति दिन उचित व्यायाम कर पसीना नहीं निकालता है परन्तु मली मांति खाता है उस को जुकाम पहुत पुथा करेगा। श्रिथक खाना थ्रोर व्यायाम न करना ये दो लाधारण वालें हैं जिन से जुकाम होता है। सम्पूर्ण शरीर का प्रति दिन ठएंडे पानी में स्नान करना एक उत्तम उपाय है जिल से शरीर ऐसी दशा में रहता है कि जुकाम नहीं लगता। उन लोगों से जिन्हें जुकाम है न मिलो। यह स्थान जहां पर मनुन्य को जुकाम सुगमता से हो जाता है वह कोठरी है जिस में थ्रीर लोग भी है धौर जिस के हार वन्द हैं, थ्रोर ट्राम कार में थ्रोर ऐसे स्थानों में जहां पर साधारण सभाएं होती हैं जुकाम जग जाता है। यदि वह रोगी जिसे जुकाम है कुसार का के मुख पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन के मुख पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन को सुख पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन को सुख पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन को सुख पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन को सुख का में ही तो हो तो है जुकाम सुख सुल हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो उस दूसरे जन के मुख पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन को सुख का में सुल पर झींकता या खांकता है तो उस दूसरे जन को सुल का मार हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो तो हो लांकता है तो उस दूसरे जन का मार है।

पक ही प्यांत में पानी पीने से श्रीर एक ही तौलिया को मुंह श्रीर हाथों को पोंछने में उपयोग करने से, हुका, खिलौने धीर उंगलियां इन में नाक धीर मुंह का मैल लग जाता है धौर ये साधारण रोग-छमि के लेजानेवाले हैं जिन के द्वारा ज़काम होता है। कम प्रकाशित धौर कम वायु संचार वाली कोठरी में वास करने द्वारा, धूलि पूरित वायु में श्वास लेना, ठयड में खुले रहना था भीगना, वायु में वैठना जब कपड़े पसीने से गीले हैं, कम सोना और धिधक परिश्रम करना इन स्व कारणों से जुकाम लगता है। वे लोग जो मुंह द्वारा श्वास के हैं हैं, जिन के दांत सड़ गये हैं हन को वहुया वार २ जुकाम होता है। इन पातों का

हान होने से सावधान हो धौर उन वस्तुधों से बचो जिन से ज़ुकाम होता है॥

चिकित्सा

यदि आरम्म में चिकित्सा कर लो तो जुकाम शीव प्रच्छा हो जाता है। जब किसी एक को जुकाम होने के जच्या जैसे छींक आना, नेवों से जल वहना, छुठ थोड़ी सिर पीड़ा, नाक वंद होना विदित हों तो उस को तुरन्त रोग को वड़ने से रोकने का उपाय करना छचित है। एक उत्तम उपाय यह है कि घर के वाहर निकल कर वशीचा खोदने में खूब परिश्रम करे या जन्दी जन्दी चले या भौर किसी प्रकार का शारीरिक काम करे। परिश्रम करो जब तक कि पसीना न निकले तब गर्म जल में स्नान करो। गर्म जल से निकल कर शरीर पर एक लोटा ठयुडा पानी डालो श्रोर खचा को एक सुखी तौलिया से सली भांति पोंठ कर सुखा डालो॥

गिंद जुकाम को हुए एक या दो दिन हो चुके हैं तो एक गर्म पैर-स्नान खीर टांग-स्नान करो (देखों २० वां अध्याय) गर्म जल डालते रही कि पानी खूव उप्ण हो जाय। जव पर खीर टांगें गर्म जल में हैं तो कई सेर गर्म इन्य पियो चाहे सादा गर्म जल या ऐसा गर्म जल जिस में निंवू का ऋक डाला हो। पैर थीर टांगें गर्म जल में रपलो जन तक कि पसीना न धावे थीर यूं पसीना खाने हो। मोर को डठ कर शरीर को गर्म जल से स्पंज करो या कपड़ा भिगों के पोंझ डालो। थीर दिन में चांवल का शुरुधा, कोमल उवले अपहे और फल ही का घाहार करो। यह चिकित्सा जुकाम चंगा करने में खरंबत लाभकारी है॥

पैर और टांगों का गर्म स्नान लेने के पूर्व भला होगा कि छुछ जुलाद की श्रोषधि जैसे रेचक गोली या एपलम साल्ट्स (Epsom Salts) या गलीवर्ज़ साल्ट्स (Glauber's Salts) या श्ररेंडी का तेल पियो। या इन के बदले १०६ F- डिग्रो की उच्लाता की विचकारी लो (देखो २० वां घ्रच्याय)। उपचार नम्बर ६ या १० (देखो ४० वां घ्रघ्याय) से दिन में ३ वार कुल्लो करो। यदि नाक बन्द हो या उस से दूर्गान्धित रेंट निकलती है। तो कुल्ले की कुल्ल श्रोपधि लेकर गर्म कर के नाक में नास लो॥

यदि ज़काम फुळ लमय से है और सदैव नाक वह रही है तो नाक को उपरोक्त विधिपूर्वक घोना भला है और उपचार नम्बर १६ (अध्याय १० वां) को तब सुंघो॥ कहवे-राइद-जुकाम-गले की पोड़ा-खांसी-वायु नली की स्जन-इन्फ्रूप्ञा २१६

गला वैठना या कगठ पीड़ा (Sore Throat)

कहवे का सूज नाना, कग्रठ पीड़ा का साधारण कारण है। इस ध्रम्याय के पिढ़िले भाग में इस दशा के लिये चिकित्सा वताई गई है। कग्रठ पीड़ा की किसी भी दशा में उचित चिकित्सा संकन सेवन फरना है। (देखो अध्याय २० वां)। पर १४ मिनिट तक दिन में तीन वार सेंकना चाडिये और प्रत्येक दो घग्रटे पर नम्बर ६ उपचार से कुछा करो (देखो ध्रम्याय ४० वां) एक फोया (ज़रा सी रुई, अर्थात् फाहा) इसी औषधि से वना कर कग्रठ में लेप करना भी ध्रच्छा है॥

वायु नली की सूजन (Bronchitis)

इस रोग का साधारण नाम "छाती में सदीं" जगना है। बहुत सी सदीं के रोगों में पहिले नाक में फिर वायु नजी या श्वास नजी में धौर फेफड़ों में रोग-कृमि पहुंचते हैं। पहिले रह २ कर खूखी खांसी प्राती है कुछ दिन पश्चात् खांसी के साथ खखार (Sputum) भी निकलता है॥

उस प्रत्येक रोग भी जो "कुरतो की सदी" का है भली मांति से चिकित्सा करनी चाहिये क्योंकि इस के द्वारा ख्रसाध्य रोगों के, जैसे शीत खौर चय के, होने का भय है॥

चिकित्सा

छाती में जब सदी जगी हो तो वही चिकित्सा जो जुकाम के जिये वताई गई है, प्रारम्भिक दशा में इस के जिये मी करनी चाहिये। पर यह भी उस के साथ करना चाहिये कि प्रति दिन में तीन बार छाती के खामने के भाग को संकन सेवन करनां चाहिये। यदि स्खी खांसी है श्रीर खांसते समय पीड़ा होती है, तो उपचार नम्बर १८ (देखां श्रध्याय ४० वां) संकन सेवन के साथ करो॥

खांसी यदि कई सप्ताहों तक रहे तो भ्रति ध्यान देना ध्यावश्यक है क्योंकि कदावित त्तय रोग का कारण हो और जैसी २५ वें भ्रष्याय में विकित्सा वर्ताह गई है वैसी हो करनी ध्यावश्यक है ॥

वे लोग जो तम्वाकू पीते हैं उन को व्हुधा खांसी आती है और जव वे तम्बाकू पीना बन्द करते हैं तो खांसी भी बन्द हो जाती है॥

## হন্দ্ৰুম্প্লা (La Grippe)

इनक्रुपञ्जा प्रत्येक वर्ष होता है। श्रीर जैसे साधारण जुकाम के वैसे ही इस के भी जन्नण होते हैं परम्तु उस से कहीं श्रधिक बढ़ के होते हैं। श्रारम्य में नाक पन्द होती है र्झोंक धाती हैं, नेत्रों से जल गिरता है, सिर पीड़ा होती है, पीठ में पीड़ा होती हैं; सुखी खांसी होती हैं, धोर कुछ दबर भी घाता है॥

यद एक वड़ा घ्रालाण्य रोग है। इस से प्रति पर्ष पहुत से चुद्ध जन मरते हैं। जब यह निर्वेत जनों को होता है तो वे घहुधा इस से मर जाते हैं॥

## चिकित्सा।

इन्फ़्रूपक्षा श्रित शीव्र लग जानेवाला रोग है। यदि घर के एक जन फो होता है तो उसे प्रपने नाक श्रीर मुंह के ऊपर खांसते व झिंकते समय क्माल लगाने में खाबधानी करनी चाहिए। उसे नाक पोंद्रपा श्रीर झींकना काराज़ के दुकड़ों पर करना उचित है और फिर इन्हें बला ऐना चाहिथे। उसे वे ही प्याले, खाने के पर्तन श्रीर तौलिया को घर के श्रीर लोग उपयोग करते हैं ख़ुद भी उपयोग न करने चाहिसे॥

रोग के घारम्म में ही रोगी को पलंग पर लेट जाना चाहिये छौर गर्म पर छौर टांगों का खान जो जुकाम के रोग में सेवन करने को बताया है (इसी घाष्याय के पहिले भाग में बताया है) करना चाहिये। रोगी को जल या नीवृ का शर्वत (Lemonade) घाषक पीना चाहिये। कम से कम पाव भर या उस से फुछ घाषक प्रत्येक घरटे पीना चाहिये। पैरों को गर्म रक्खो। यदि छावश्यक हो तो पैर के नीचे गर्म जल की बोतलें एक्खो। शुरुष्ठा, पूर्व (पक प्रकार की लपसी), कोमल पक्ते घर्छे, छौर फल, केवल ये भोजन खाछो। खांसी के लिये वह चिकितसा लो इस छाष्याय में छाती की सर्दी के लिये वताई है करो। नम्बर ह के उपसार (देखो ४० बां छाष्याय) का उपबोग दिन में तीन बार कुछा करने में करो। इस से सुंह छौर कराउ स्वच्छ पहेगा घोर यूं रोग को कान तक जाने छौर वहिरा होने से रोकेगा॥



# "निमोनिया" और "प्रूरिसी" (Pleurisy)

'फेफड़ों का ज्वर 'फेफड़ों का एक रोग है जो शीत के कृमि से होता है। यह रोग एका एकी प्रति ठग्ड लग कर प्रारम्भ होता है। शीव्र स्वर चढ़ता है और छाती में पीड़ा हाती है। सूखी खांसी होती है धौर खांसते समय पीड़ा होती है और श्वास लेने का वेग अति अधिक यह जाता है, रोगी या तो दहनी खोर या वाई खोर लेटता है पर चित नहीं लेटता, मुख जाज पड़ जाता है विशेष कर दोनों गाज जाज हो जाते हैं और एवर की पपड़ी होंटों पर पड़ जाती है, खखार (Sputum) जो निकलता है छस में रक्त के चिन्ह होते हैं जब जबर खात या छाठ नो दिन तक ख़ूव चढ़ा रहता है तो वहुत पसीने के साथ ग्राकस्मिक ट्रूट जाता है। इस के पश्चात् रोगी को अधिक विश्राम होने लगता है और यदि कोई खाकिसक घटना न हुई तो रोगी चंगा होता जायगा और दो या तीन हफ़तो में श्रच्छा हो जायगा। कोई २ ज्वर उतरमे के पूर्व ही मर जाते हैं। ज्वर उतरने के पश्चात् कोई २ निमोनिया के कारण, या फेफड़ों में त्रय रोज के उत्पन्न होने के करण से मर जाते हैं। उन १० में से जिन को शीत रोग होता है ३ या ध इस रोग में मर जाते है। वे जोग जो मदिरा पान भजी भांति करते हैं फदाचित् ही शीत रोग (Pneumonia) से खच्छे होते हैं॥

## रोक और खंगा होता।

शीत रोग के कृमि वहुत फैले रहते हैं हम उन से वच नहीं खके हैं परन्तु चिंद शरीर हुए पुष्ट है तो शीत के रोग-कृमि कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सके हैं। रोग को रोकने की "स्वामाविक शक्ति" तम्बाकू पीने छोर किसी भी प्रकार की मिदरा पीने से, वथोचित भोजन न खाने से बा बहुत अधिक भोजन खा लेने से छोर अन्धेर और कम वायु संचार के घरों में वास करने से, या द्वार और खिड़िकयां मृद्द कर सोने से, या सिर ढांक कर के सोने से, या सुक के वैठने से या सर्दी लग जाने से कम पड़ जाती है।

शीत रोग नाक के बहने से, खखार से और खांसने और छीं कने से फल जाता है। यह इसरों के गिलास में पानी पीने से भी हो सक्ता है। सड़कों पर धून बाली वायु में श्वास लेने से या घर में काड़ देते समय उस धूलि पृरित वायु में श्वास लेने से शीत रोग के कृमि हमारी श्वास में मिल जाते हैं और इसी रीति से यह रोग हम को लग सका है। जह रोग के फलने के काग्ण हम को विदित हो गये तो किन २ उपायों हारा इम रोग से पच सक्ते हैं सब को सुगमता से प्रगट हो जावेगा॥

शीत रोग श्रौपिधयों से अच्छा नहीं हो सकता, रोगी की भली भांति से सेवा टहल करने की श्रावश्यकता है श्रौर श्रौपिधयों की श्रपेता इस से श्रिषक लाभ होता है। जहां तक सम्भव हो सके रोगी को खुली वायु में रक्खो। उसे घर के बाहर पलंग पर पड़ा रहने दो जहां उसे धूप से रितत होने के लिये किसी प्रकार की छाणा हो। रोगी के पैरों को गर्भ एक्खो धौर यदि श्रावश्यक हो तो उस के पेरों के निकट पानी की गर्भ दोतलें भी रक्खो। श्रारम्भ ही में एक ख़ुराक प्रसम साहटस (Epsom salts) श्रौर एक पिचकारी १०० मि. डिश्री के उन्या जल की दो। नीवू का शर्यत (Lemonade) नीवू का श्रक्ष या सादा पानी ख़ूब पिलाश्रो, द्रव्य पदार्थ का भोजन हो, जैसे चांवल का पानी, शुरुश्रा, क्खे श्रग्रहे या कोमल पकाये श्रग्रहे ये खिलाने चाहियें। कोटा स्वच्छ करने के लिये प्रति दिन पिखकारी देनी चाहिये॥

यहुत गर्म संकन (देखो घ्राच्याय २० वां) प्रत्येक घर्यटे में १ मिनिट तक वहां पर जहां छाती में पीड़ा है सेवन करने में खांसी छोर पीड़ा मिट जायगी। एच्या जल धीरे २ पीने से खांसी छुक छान्छी हो जाती है। चिकित्सा का मुख्य काम यह है कि एक छाति महीन कपड़ा लो इस को ई या - परतों में तह करो। कपड़ा जब लपेटा जाय हो इतना बड़ा हो कि छाती के सामने के भाग को हक सके। इस कपड़े को छाति शीतल जल में जो प्राप्त हो सके भिगो के निचोड़ो, इल प्रकार से कि पानी न टपके। इस कपड़े को छाती के सामने के भाग पर रक्लो। इस कपड़े का प्रत्येक ११ या २० मिनिट पप्रचात् किर मिगोधो, जब २ गीला कपड़ा द दला जावे तो शरीर को मली भांती खुखा लेना चाहिये। यदि वर्फ प्राप्त हो सके तो एस के दुकड़े कपड़े में लपेट कर छाती के रोगी भाग पर रखने चाहिये। वर्फ छोर शरीर के मध्य में दो या तीन तह कपड़ा होना चाहिये। जिस समय छाती के सामने के भाग पर वर्फ सेवन किया जाता है उस समय रोगी के पैरों को गर्म रखना

चाहिये यदि ज्वर तेज़ होवे तो रोगी के शरीर को ठग्रहे पानी के स्पंत्र से दिन में दो तीन बार पोंक्रना चाहिये। स्पंज से स्नान करने की छसी विधि का खपयोग करो जो ३१ वें ख्रष्याय में जिखा है। (देखां सुचना पृष्ट ११३-१४)॥

इस निये कि रोगी की खखार में शीत रोग के कृमि (pneumonia germs) श्रधिक पाये जाते हैं इस निये यह खखार श्रति हानिदायक है रोगी को उचित है कि काराज़ श्रीर पुराने चिथड़ों पर थूका करे श्रीर इन को पीक्ने जना देना श्रावश्यक हैं॥

### वालकों की पसली जलना।

जो रीति इस प्रध्याय के पहिले भाग में बड़े लोगों की चिकित्सा निमित्त वताई है वालकों की चिकित्सा की रीति भी वहुत कुछ उसी प्रकार की है। बालक को पेसेस्थान पर रखना चाहिये जहां पर ताज़ी वायु का डिंत संचार हो, वाजक के पैरों को गर्म रफ्लो श्रीर उस के प्रति दिन के नियत भोजन को कम कर दो। छाती के ऊपर ठगडे कपहे जगाते रही भौर पैरों को गर्म रक्खों कैसे इस ग्रध्याय के पहिले भाग में वर्धान किया गया है। छाती के पीड़त भाग पर राई का पखस्तर लगा सक्ते हैं। कु: या सात भाग आटे में केवल एक अश राई का डालना चाहिये श्रीर इस को उष्ण जल से मिला कर एक पतले कपहे पर फैलाना चाहिये। तव उस को त्वचा के ऊपर लगाना चाहिये जब त्वचा लाल हो जाय तो उस को उठा लो उस को किर गर्भ कर के चार पांच घरटों के पश्चात किर लगा सके हैं। वालक को जितना पानी वह पी सके देना चाहिये यदि पानी में नीवू मिका कर दिया जाय तो उत्तम होगा। प्रति दिन गर्भ जल की पिचकारों देनी चाहिये। यदि बालक लगातार खांला करे परन्तु खखार न निकले या यदि खांसी के कारण नींद न ब्राती हो तो उपचार नम्बर १८ (देखो प्रध्याय ४० वां) देना चाहिथे॥

तपेदिक (tuberculosis) से रिचत होने का उपाय।

शीत पश्चात् त्तय रोग का हो जाना साधारण पात है। इस कारण यह आवश्यक वात है कि शीत का रोगी जब तक चंगा होने के पश्चात् विलक्षल स्वस्थ और बलवान न हो जाय अपने पलंग पर से न उठे और म इधर उधर चला करे, म अपना काम काज करे। शीताङ्ग लगमे से भी बचने का वहुत उपाय करना चाहिये और किसी कमरे में खिड़कियां और द्वार वन्द कर के न सोना चाहिये। लम्बी श्वास लेने का व्यायाम प्रति दिन करना आवश्यक है जैसा कि ६ वें प्रध्याय में वताया गया है॥

## प्रुरिसी या फेफड़ों की मिल्ली की खूजन।

जर वह पतली मिल्लां जा श्वास या फेफड़ों के पहुं श्रोर होती है श्रोर जो छाती की भीत की भीतरी श्रोर जगी रहती है स्जती है तो उस की सज़न को श्रुरिसी कहते हैं। श्रीत की प्रश्वेक दशा में इन फेफड़ों की मिल्ली की स्ज़न के कारण से पीड़ा हुआ करती है। कभी र श्रुरिसी छाती पर बाट खाने से या शीताङ्ग हो जाने से भी हो जाती है। सप से प्रथम ठएड सी जगती हैं तब छाती की केवल एक श्रोर पीड़ा होने जगती है। पीड़ा सुमती सी होती है ध्योर खांसने या गहरी श्वास जेने से पीड़ा यह जाती है। थोड़ा ला जबर भी होता है। इस रोग का सब से मुख्य जज़ण पसली में की पीड़ा है ध्योर जिस छोर रोग होता है उस छोर रोगी लोट नहीं एका है। जिस छोर रोग होता है उस छोर रोगी सो भी नहीं सका। छुज़ कान परवात् मिल्ली की होनों तहों के मध्य में फुज़ द्रव्य पदार्घ एक म

## चिकित्सा।

वहुघा हिरिसी रोग में ज्वर एक सप्ताह या १० दिन तक रहता है।
यदि रोगी को दो या तीन सप्ताह सक दो पहर के पश्चात् और सन्ध्या
काल में गर्म और बुरा लगने लगे, तो कदाचित् इस का खर्थ यह है कि
उस को क्षय रोग है और यदि हो तो जो विधियां ३० वें अध्याय में दी हैं
उन को करो॥

स्नुरिसी के रोगी को एक ऐसी कोठरी में रएखो जहां पर द्वार धीर खिड़िक्षयां खुली हों कि ताज़ी वायु का संचार हो। केवल द्रव्य पदार्थ मीजन के हेतु दो। एक पट्टी या कपड़ा तीन इंच चौड़ा छाती पर लगायो। रोगी से श्वास वाहर निकलवायो और जब फेकड़े खाली हैं तो छाती संकुचित होगी तब पट्टी लऐटो थ्रौर उसे बांध दो इस से छाती की खतंत्र गित नहीं होती थ्रौर पीड़ा धट जाती है। पीड़ा मिटाने के लिये गर्म संकन सेवन प्रति दो घराटे के परचात् २० या श्रधिक मिनिट शक करो। एक गर्म पानी की थेली एक कपड़े में जो गर्म जल में हुवो के निचोड़ा हुआ हो लपेट के संकन के बदले छाती पर लगा सक्ते हो। जुलाव (एपलम साल्यस Epsom Salts) या घरेंडी का तेल दी, कभी २ ठराडे कपड़ों की छाती पर लगाने से रोगी को प्रति धनुकूब होता है। यदि गर्म संकन सेवन से लाभ न हो तो ठराडे से संकन छेवन करो॥

यदि कुछ हिन पश्चात् वालक को लाम न हो छौर छल्प श्वास लेता जावे परन्तु पीड़ा न होवे तो उसे एक ऐसे स्थान में ले लाओ जहां पर एक चतुर डाक्टर उस की देख माल करे। यहि रोगी की सेवा टहल बिना डाक्टर के करनी पड़े तो रोगी के जहां पर पीड़ा है वहां दिन में तीन वार संकन सेवन करो (देखो छण्याय २० वां) प्रथम गर्म संकन करो ज्यूं ही वह उसड़ा होने लगे तो छस उठा लो छौर उसी स्थान पर कुछ सेकराइ के लिये एक कपड़ा (जो पतले कपड़े की दो या तीन तहों का वना हो) छित शीत जल में जो प्राप्त हो लक्का है मिगी के निचोड़ के लगाओ। तब फिर एक छौर गर्म संकन सेवन करो तत्पश्चात् उसड़ा कपड़ा कुछ सेकराह तक इक्लो। वीस या छिक मिनिट तक इस प्रकार से गर्म छौर उसड़े संकन सेवन को वारो २ से करो। यदि एक या दो हफ़्ते में छूरिसी का रोग चंगा नहीं हो जाता है तो जैसे ३- में छच्याय में दिया गया है जय म तपेदिक (tuberculosis) के रोग की चिकित्सा करो॥



#### प्रध्याय ३५।

## च्चय या तपेदिक्।

(Tuberculosis or Consumption)

भारतवर्ष में त्तय रोग से प्राय: प्रत्येक मिनिट, दिन या रात कोई न कोई मरता ही है। इस का अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान में वहुत से पेखे लोग हैं जिन को यह रोग है॥

खन मृत्यु जो संसार में होती हैं उन का १-६ श्रंश इस मरी द्वारा होता है। प्रत्येक रात दिन के प्रत्येक पल में, वर्ष के ध्यारंभ से ध्यन्त तक, कोई न कोई तपेदिक के रोग द्वारा मरता ही है। सो इस से यह विदिष्ठ प्रत्यक्त रूप में हो गया है कि शीतला च विस्चिका की मरियों से भी भारी स्वय रोग है॥

जैसा चाहिये वैसे लोग तपेदिक्र के रोग से भय नहीं खाते हैं। यह इस कारण से है कि ज्ञय रोग में इतना कष्ट और पीड़ा नहीं मोगनी पढ़ती है जैसे वहुत से लाधारण रोगों में भोगनी होती है, इस के उपरान्त यह एक धीरे र होने वाला रोग है क्योंकि ये हैं ज़े और महामरी की नाई शीघ्र मारने वाला रोग नहीं है। वे लोग जिन को ज्ञय रोग हो जाता है, कई महीनों या एक वर्ष या और अधिक समय तक रोगी रह के मरते हैं। इस लिये कि यह रोग बहुत काल तक रहता है श्रीर यह कि तपेविक्र (ज्ञय)ऐसा रोग है जो लोगों को उन की युवावस्था में जब वे प्रपने जीवन के मुख्य काम काज में प्रवत्त हैं हो जाता है (उन को जो २० से ४० वर्ष की प्रायु के हैं) इस से इस रोग में छाति व्यय होता है।

पक्त समय था जब यह रोग ग्रासाध्य गिना जाता था। वे जिन को यह रोग जग जाता था सब ग्राशा छोड़ देने थे श्रीर चंगे होने का कुछ भी यत्न न करते थे। यह विचार भूज का है क्योंकि वर्चमान काल में यह प्रमाखित हो चुका है कि प्राय: सव जोग जिन्हें यह रोग होता है यहि ज्यूंही यह श्रारम्भ होता है यथोचित चिकित्सा करें तो चंगे हो जाएंगे॥

त्तय रोग केवल ग्रसाध्य ही नहीं है वरन् यह एक पेसा रोग है जिस की रोक हो सक्ती है॥

इस लिये कि यह रोग हक सका है और यदि आरम्म ही में (२२६) भीषधि की जाय तो श्रच्छा हो जाता है इस जिये यह श्रति मुख्य वात है कि सब इस के जन्मणों, रोक के उपयों श्रीर चिकित्सा को समर्मे ॥

### वन्य।

होगी का चंगा होना इस बात पर ध्वसमिवत है कि रोग ध्यारम्भ ही । भ पिंदिनाम जिया जाय। इस जिये सब को त्तय रोग (tuberculosis) के प्रथम सन्तर्णों को जानना चाहिये॥

वे लांग जिन की पतली चपटी झातियां धौर कन्धे सुके हुए होते हैं उन का यह रोग होने का भय रहता है। धीरे धीरे वज़न कम हो जाना तपेदिक के लच्चगों में से प्रथम है धौर बहुतों में जिन्हें तपेदिक का रोग है पाया जाता है। त्वचा पीली पड़ जाती है धौर समय २ पर गाल लाल सा हो जाना इस रोग के प्रथम के साधारण चिन्ह हैं। वार २ ज़काम का होना भी इस का प्रथम लच्चगा है। कोई २ जिम को यह रोग होता है नहीं जानते हैं कि वे रोगी हैं परंतु वे शोध ही थक जाते हैं धौर कुछ सप्ताह परचात् वे कहते हैं कि उन को दोपहर परचात् हत्का ज्वर खाता है खौर प्रात:काल धौर खन्ध्या काल को उसके की खांसी आती है। कुछ काल परचात् रात को पसीना खाने खनेगा धौर देखा जायगा कि यूक लाल है (यह इस कारण से कि उस में रक्त है) झाती में पोड़ा हो या न हो। भूक मर जाना इस रोग का पहिला सच्चा है दूसरा लच्चण मगुष्य की प्रकृति में मेद हो जाना है कि वह जो प्रसन्न चित धौर सीधे हैं वे चिड़चिढ़े धौर शीध निराश, कम हिम्मत हो जाते हैं है

खलार में बहुधा इस रोग के रोग-कृमि (the tuberculosis bacillus) मिल सके हैं २१ वं अध्याय में एक चित्र है जिल में इन रोग-कृमि को १,००० गुना वहा कर दिखाया गया है। जब कभी यह सन्देह हो कि किसी को तपेदिक का रोग है तो उस के खलार को एक डाक्टर से जांच करा लो और देखों कि उस में चय रोग के रोग-कृमि हैं या नहीं। पर यह भी होता है कि बहुत से लोग हैं जिन को चय रोग है पर उन के खलार में इस के रोग-कृमि नहीं मिलते हैं। पर यदि रोग-कृमि खलार में भी न पाये जायें तिस पर भी तपेदिक के रोग की चिकित्सा होनी चाहिये॥

ये जज्ञ जो ऊपर जिखे हैं साधारण फेफड़ों के तपेदिक के रोग के जज्ञ है। तपेदिक न केवल फेफड़ों को होता है पर शरीर के धीर २ मागों

में भी होता है। यह रोग कराउ में से भी हो सकता है, उपरोक्त जक्तणों के साथ इस में कला स्वर प्यार निगलने में पीड़ा होती है। इस का इहियों पर प्रमाव पड़ना लाधारण पात है। यह कुरहे के जोड़ पर बहुधा होता है थीर इस कारण से एक टांग छोटी पड़ जाती है। जब यह रोग रीड़ की प्रास्थ में है तो कुन्वड़ निकल खाता है। कराठ माला का त्त्र रोग पालकों में होता है गईन पर थीर सामने थीर पीछे निलिट्यां होती हैं, वालक पीला खोर दुवला पतला रहता है थीर बहुधा नेत्र दुखते हैं थोर कान पीड़ा होती है।



कते रोग कृमि फेलते हैं।

किस प्रकार से त्तव रोग के कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं।

- १. उद्ध वायु में जिस में एम भ्वास क्षेते हैं मिल कर भ्वास द्वारा यह रुमि फेफड़ों में पहुंचते हैं॥
- २. जो भोजन हम खाते हैं उस में डो कर शरीर में प्रवेश करते हैं। वहुत सी गाय प्योर दूसरे जन्तुश्रों को क्षय रोग होता है सो इन जन्तुश्रों का मांहाहार करने से या इन का दूध पीने से तपेदिक़ हो जाता हैं। यदि वे जांग जिन को तपेदिक़ का रोग है दाज़ार में कुछ मोजन प्रवने हाथों से उठावें या रसाई घर में छुएं तो क्षय रोग के छींम उन के नाक, मुंह प्रोर हाथों

हारा भोजन पर लग जायंने धौर इस भोजन के खाने छे हम को भी स्वय रोग लग जायगा॥

३. त्वचा में चोट लगे हुए भाग द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं॥ प्या करना रुचित है कि चय रोग के फैजने में रोक हो॥

तपेदिक्र के रोगी को पह जानगा चाहिये कि वह खांसने और यूकने से यह रोग फँजाता है जब वह खांसता है या छींकता है तो वहुत सी छोटी छोटी वृंदें उस के नाक छोर कर्रट से मुंह और नाक द्वारा निकलिश हैं हन बूंदों में वहुत से तपेदिक़ के रोग-कृमि हैं और स्यूं ही ये छोटी २ वृंदें बायु छोर धूलि में मिल जाती हैं तो स्वस्थ लोगों के फेफड़ों में श्वास द्वारा प्रवेश करती हैं और यूं उन को यह रोग लग जाता है। उन लोगों के खखार में जिन को यह रोग है अंसस्य तपेदिक़ के रोग-कृमि पाये जाते हैं। इसे पेसे स्थान में जहां पर सुख जाय कभी न थूकना या फेंकना चाहिये प्योंकि नि:सन्देह रोग लाधारण रीति से थूकने से फैल जाता है॥

वे जिन को यह रोग हैं खांसते या नाक साफ़ करते लमय छपने नाक फोर मुंह पर सदैव कपड़ा या काग़ज़ लगावें। यदि काग़ज़ का उपयोग हो तो उसे जला डालना चाहिये। यदि कपड़ा उपयोग करो तो उसे इसी कार्य्य के लिये एक्खो और लाधारण रुमाल के समान उसे उपयोग न करो इसे उपयोग परचात् या तो उवाल डालो या जला डालो॥

वह जो ज्ञय रोग से रोगी हों धौर श्रपने घर में हों उन्हें एक पीकदान हकनेदार रखना चाहिये इस पीकदान को वाहर से स्वच्छ रक्खो श्रौर हकने से हका रक्खो कि मिन्खियां वैठ कर इस के रोग-कृमि न ले जांवें प्रौर यूं श्रन्य लोगों को भी यह रोग लग जाय।

जय तपेदिक्र का रोगी घर से दाहर हो तो वह अपने लाथ जेव में एक छोटा प्याला ले जाया करे। इस प्रकार के वहुत प्याले मिल जायेंगे एक अच्छा काम चलाऊ प्याला टीन वाला बना देगा। एक दुकड़ा मोटे कागृज़ का प्यालाकार में बनाया जाय इस प्रकार का कि ठीक उस में बैठ जाय। सब प्याले को खाली करो तो भीतर का कागृज़ और वह कागृज़ जिस में धूक खखार है सब निकाल कर जला डालो। इस जेव के प्याले को प्रति दिन या दूसरे दिन पांच या दल मिनिट तक डवाल डालो॥

वह रोगी जिसे तपेदिक का रोग है उस भोजन को न छूवे जिसे खन्य लोग खावेंगे॥ वह मनुष्य या स्त्री जिसे यह रोग है कभी ग्रवना थूक न निगल जाय। षदि ऐसा करेगा तो श्रांतों में रोग-रुमि उत्पन्न हो जाएंगे और प्रायः निश्चय पूर्वक शीव्र उस की मृत्यु हो जायगी॥

कैसे तपेदिक्र के लगने से सुरित्तत रहें।

यह रोग डम लोगों के थूक के द्वारा जिग्हें तपेदिक है फैलता है। यह धूजि जी गतियों में, दुकानों में, नाटकालयों में, नमाशों में, ट्राम गाड़ियों में

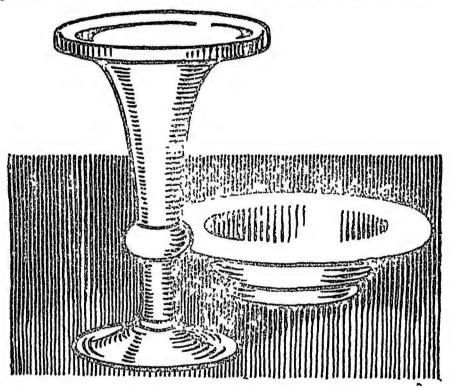

### कई प्रकार के पीकदान

थ्रोर रेल के स्टेशन पर उड़ती है थूक से मिली एई है थ्रोर जिस को रोगियों ने थूका है इस कारण पेसी धूलि में तपेदिक के रोग-कृमि हैं इस से बचना ध्रसम्भव है इस लिये कि प्रत्येक मनुष्य में इस के रोग कृमि कभी न कभी प्रवेशही करते हैं परन्तु जब शरीर पुष्ट थ्रोर थ्रारोग्य है थ्रीर नाक में जुकाम नहीं है तो रक्त सुद्ध न सुद्ध कृमि को ध्रवश्य ही नाश कर डालेगा। परन्तु जब शरीर थोड़े थ्रोर ध्रपथ्य भाजन से, ध्रधिक परिश्रम

से या विषय-वासना से निर्वल होता है तो शरीर में इन कृमि को नाश करने की शक्ती नहीं रहती है। वे लोग जो किसी प्रकार की मदिरा का पान करते है उन को तपेदिक़ के रोग लगने का श्रधिक भय है श्रीर यदि उन्हें एक पार लग जापे तो उन के वचने की श्राशा कम है॥

तम्याकू पीने से फेफड़ों श्रौर कग्ठ का विगाड़ होता है श्रौर तपेदिक

लग जाने का मार्ग सुगमता से तैयार होता है॥

जब कोई पेसे स्थान पर रहता है जहां पर घर निकट २ वने हैं जैसे शहरों में, तो इस रोग के जग जाने का श्रिधक भय है उस की ध्रपेक्षा कि पेसे स्थान में रहे जहां पर घर निकट २ न वने हों॥

निवास स्थान के घर की दशा पर मनुष्य का स्वास्थ्य श्रिष्ठिक निर्मर हैं। यदि रहने का घर छोटा है और बहुत लोग इस में रहते हों तो उस में वहुघा रोग होता है। साधारण कोठरी में दो या तीन से श्रिष्ठिक लोग न सोवं और इतने भी तव सोवं जव इस कोठरी में दो या और श्रिष्ठिक वड़ी र खिड़कियां हों। प्रत्येक कमरे की भीतों पर दो या और प्रधिक वड़ी वड़ी खिड़कियां हों॥

रात के समय एक खिड़की खुली रहे क्योंकि यदि वन्द कर दी जाय तो भीतर की वायु दुर्गान्धत हो जाती है और स्वास्थ्य को हानि पहुंचती

a क

प्रीष्म ऋतु में जब वहुधा धूल होती है तो सदैव साड़ने के पूर्व पानी

विड्को ॥

यदि तपेदिक से वचना चाहो तो अपने घर और उसके आस पास के स्थानों को खच्छ रक्खो कि मिक्खयां न हों क्योंकि मिक्खयां तपेदिक के रोग-कृमि जिये फिरती हैं। देखो ४८ वें अध्याय में कैसे मिक्खयों की रोक होती हैं॥

इस में जोखिम है कि तपेदिक के रोगी का प्याला, चम्मच, वर्तन, तोलिया या चिलमची को उपयोग करो। हां यदि उस के उपयोग करने के प्रचात् उदाले गये हैं तो काम में ला सके हो। तपेदिक मांसाहार श्रौर दुध उपयोग करने से भी लग सका है सो खाने के पूर्व इसे खूब पका लेना चाहिये श्रौर दुध उपयोग करने के पूर्व उवाला जाय॥

कोई २ पेशों के लोगों को तपेदिक लग जाने का भय रहता है। पेसे पेशे जिन में काम करनेवाले को धूलि प्रित और घुआं वाली वायु में श्वास लेना पड़ता है। उदाहरण हेतु सिगार और सिगरेट बनाने वालों, पत्थर कारने वालों, चावल को पुतली घर (मिल) में ध्वच्छ करनेवालों को। तपे-दिक्र उन लोगों में बहुत होता है जो क्रुक के फाम करते हैं जैसे दर्ज़ी, टोपी दुननेवाले, टोकरी बुननेवाले और छापा ठीक करनेवाले। वहुत सी पाठ-शालाश्रों और विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने पाठ को सारे समय क्रुक के सीखने के कारण से और वाहर व्यायाम म करने से हो जाता है।

अतिपदिक्र कैसे श्रन्जा हो जाता है।

जिसे त्रय रोग हो वह प्राशा न होंड़े। त्रय रोग बंगा हो सक्ता है। जव किसी को यह रोग लग जाद तो जितनी शीव्र विकित्सा श्रारम्भ करोने यह निश्चयपूर्वक बंगा हो जायगा। इस से यह वात प्रगट होती है कि यह



नय रोगी को खली वाद्य में रक्खों फैसी मुख्य बात हैं कि वे जन्मण जो इस ब्राब्वाय के ब्रारम्भ में बताये गये हैं यदि किसी की देह में दिखाई दें तो फ़ौरन चिकित्सा ब्रारम्भ कर दे कि शीघ्र ब्राच्छा हो जाए॥

केवल एक ही चिकित्छा तपेदिक के रोग की विदित हैं, वह यह है दि शारोरिक वल को बढ़ाना चाहिये कि वह धीरे २ इन रोग-कृमि को नाश करे। यह श्रति धीरे २ होता है स्तो रोगी को जान लेना चाहिये कि वह एक या दो हमते में श्रव्हा नहीं हो सका है। सब से उत्तम उपाय शारीरिक वल बढ़ाने थ्रौर रोग के श्रन्के होने का यह है कि बहुत सी ताज़ी वायु धौर श्रन्का श्रौर बहुत सा पौष्टिक मोजन, सारे समय मिले, खुली वायु में घर के वाहर जीवन व्यतीत करना, विश्राम करना थ्रौर चिन्ता न करना॥

मुख्य घ्रस्पताल थोड़े से स्थानों में तपेशिक की चिकित्सा के लिये हमें हैं और जहां तक दन पड़े इन घ्रस्पतालों में जाना चाहिये। कई दड़े २ शहरों में घोषधालय मुख्यतः त्तय रोग के रोगियों की घोषधि हेतु खुले हैं। इन में से कई घोषधालयों में द्रिद्री लोगों को घोषधि घोर सम्मित सेतमेत, मुफ़त दी जाती है॥

यदि स्वय का रोगी अपना घर नहीं छोड़ सक्ता है तो भी उसे निराश न होना चाहिए, क्योंकि निम्न लिखित शिक्ताओं को पालन करने से यह रोग घर ही में अच्छा हो सक्ता है:—

रोगी की एक अमेली कोठरी होनी चाहिये जिस में केवल उस को छोड़ और कोई दूसरा न रहे। इस कोठरी में बड़ी २ खिड़ कियां हों, जो रात दिन खुली रहें। एक विश्रामदायक पलंग भी होना चाहिये। दिन के समय में रोगी को घर के वाहर एक वृज्ञ की छाया में मूले पर पड़े रहना भला है। रोगी की कोठरी के फ़र्श और भोतों को वार २ गर्भ जल से धो के स्वच्छ रखना चाहिये। (इस धोने के पानी में एक वड़ा चम्मच भर कारवोलिक पसिड या क्लोराइड ऑव लाइम को प्रत्येक गिलास भर पानी में डालो)॥

रोगी के तकिये और विस्तर को प्रति दिन कुछ समय तक धूप में हाल देना चाहिये॥

जहां तक वन पड़े रोगी को उत्तम श्रौर पौष्टिक भोजन दो, श्रगड़े, दूध, मलाई, ख़ूब पक्का भात, ख़ूब पक्का मांस, ताज़ी हरी तरकारी श्रौर ताज़े फल ये सब क्रय के रोगी के लिये उत्तम भोजन हैं। देखो ४ घां श्राद्याय उचित भोजन के विषय में श्रौर उसे तैयार करने की विधि॥

शरीर को समय २ पर स्नान करा के खच्छ रक्खो। कपड़े भी खच्छ रखने चाहियं॥

दांतों को प्रातःकाल श्रीर सम्ध्याकाल कूची से धोकर स्वच्छ रखना चाहिये। ४था श्रध्याय दांतों को स्वच्छ रखने की विशेषता के विषय में देखो॥

यदि तपेदिक के रोगी को कुछ न्वर हो तो उसे शान्त रखना चाहिये। यदि न्वर न भी हो तो भी वड़ी सावधानी करनी चाहिये कि चलने फिरने में थकान न हो जावे या ज्वर न छा जाये॥

Hindi-15,

. . . .

तपेदिक के रोगी को प्रति सावधानी करनी चाहिये कि दूसरों को जो घर में हैं उनको उस से उसका रोग न जग जाय। रोगी को ध्रपने ही छुरी, कांटा, चम्मच, तौलिया, प्याला, थाली थ्रौर विस्तर उपयोग करने चाहिये। थ्रौर लोगों को भी रोगी की उपयोग की हुई वस्तु उपयोग न करना चाहिये। थ्रौर घर के शेष वर्तनों के साथ उन को धोना भी न चाहिये॥

तपेदिक के रोगी को किसी बच्चे को चूमना या प्यार न करना चाहिये। श्रीर उसे कभी वह खाना जो दूसरे लोग खायेंगे छूना न चाहिये॥

मिष्वयों को रोगी की काठरी से दूर रक्लो, यदि ऐसा न हो सके, तो रोगी के यूक और खलार पर मिष्वयां कभी न वैठने दो। यूक को ढांक के रक्लो।

दूसरी मुख्य वात तपेदिक की चिकित्सा में प्रसन्न चित्त रहना है। चह जो जय के रोग में प्रस्त है ईश्चर पर भरोसा करने से वड़ा लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि ईश्वर मनुष्यों के सारे रोगों को चंगा कर सक्ता है। यदि वह निराश हो जाए थ्रौर यह सोचे कि वह मर जायगा तो निश्चय वह मर जायगा॥

जिस मनुष्य को तपेदिक हो उसे प्रपने श्राप को विना किसी डाफ्टर को दिखाये और उस से उपचार जिये विना कोई श्रोषधि खानी उचित नहीं है। इस रोग की चिकित्ला करने में मझजी का तेज (Cod Liver Oil) उत्तम वस्तु है परन्तु यह श्रोषधि नहीं भोजन है; मझजी के तेज के परिमाण के विषय में शिक्ताएं वोतज के ऊपर जिखी हुई होती हैं, साधारण रीति से एक छोटा चम्मच भर कर दिन में तीन वार भोजन के साथ देना चाहिये॥

रोगी को प्रति दिन टही प्रवश्य होनी चाहिये, देखो २६ वें प्रध्याय की शिज्ञापं। कई गिलास भर जल दिन मं पीना चाहिये कि शरीर के विषते पदार्थों को निकालने में सहायक हो॥

यदि खांसी से दुःखित हो तो जो शिक्षापं ३६ वें घ्राच्याय में वताई गई हैं ज़ुकाम भौर खांसी के लिये, उन्हीं का पालन करो ॥

कभी २ उनको जिन्हें तपेदिक्त का रोग है प्रातःकाल खांसी श्राती हैं। भोर की हाज़िरी (निहारी) के पूर्व एक गिलाल भर गर्म दूध पीने से षन्द हो जायगी या एक गिलाल गर्म जल का जिस में १४ प्रेन (एक चाय के चम्मच का चौथा भाग) खाने पकाने का सोडा डालो॥ यदि क्वर प्रधिक चढ़ा हो तो थोड़ा ठयडा पानी ते कर स्पंज करो (या कपडे से पोळ कर स्नान कराछो)। ठयडे पानी से आधे घरटे या ग्रधिक स्पंज करते रहो। (देखो सूचना पृष्ट ११३-११४)॥

जब रोगी रक्त धूकता है तो उसे द्यति शांत हो लेटना चाहिये।
वहुधा कोई भारी वस्तु उठाने के काग्या से या तेज़ी से व्यायाम करने से
रोगी के मुंद से रक्त निक्तता हैं। यदि वहुनसा रक्त निक्तने लगे तो वर्फ
के जल में कपड़े मिगो के रोगी की काती की सामने के भाग पर रखना
चाहिये इन कपड़ों को लगातार ठयड़े रखने के लिये बार २ मिगोधो यदि
हिम या वर्फ न मिल सके तो कपड़े ठयडे पानी में मिगोधो धौर सब दो
कोर से पकड़ कर वायु में कई वार धाने पीछे हिलाधो इस से वे धाति
ठयांदे हो जायेंगे॥

जब वह जिमे त्रय रोग था ध्रव ध्रव्हा दिखता है धौर चंगा हो गया है उसे स्मरण रखना चाहिये कि रोग के जौट ध्राने का वड़ा मय है सो स्वास्थ्य की उन वस्तुधों से बड़ी सावधानी करनी चाहिये जिन का वर्णन इस ध्रद्याय में है जिन से यह रोग जग जाता है॥



### घ्रध्याय ३६।

## "मलेरिया"

"मलेरिया" भारत वर्ष में एक अति साधारण रोग है। और प्रति वर्ष कई सहस्रों मनुष्यों की मृत्यु इसी से होती है। मलेरिया रोगों में अति सुगमता से रुक्तनेवाला रोग है। क्योंकि वर्तमान रसायन शास्त्रवालों ने इस का निश्चयपूर्वक प्रमाण दिया है कि वह केवल एक ही रीति से लग सकता है और वह यह एँ कि उस मन्क्रर के काटने द्वारा लगता है जिस ने प्रथम ऐसे मनुष्य को काटा हो जिसे मलेरिया था॥

मलेरिया का ज्यर मलेरिया के कृमि से जो किसी मलेरिया के रोगी के रक्त में होता है जग जाता है। मन्जर रोगी को काटते थोर रक्त के साथ ज्वर के कृमि को भी अपने थामाशय में चूस लेते हैं। इस रक्त में मलेरिया के रोग कृमि हैं थौर कुछ दिनों पश्चात् यह मन्जर किसी अन्य पुरुष को काटता है थौर इस के शरीर में इन रोग कृमि को घुसेड़ता है थौर इस अरे हैं हमें रहन थेग कृमि को घुसेड़ता है थौर इस अरे हम के शरीर काड़ा चढ़ता और क्वर धाता है।

प्रत्येक मच्छ्र मलेरिया छे रोग क्षमि नहीं रखते हैं। यह एक मुख्य प्रकार के होते हैं जिन की पिरचान छन के छाकार छौर किसी वस्तु पर खड़े होने के ढंग से की जाती है; चित्र में साफ़ २ घ्रस्तर साधारण मच्छ्रों में छौर मलेरिया रखने वाले मच्छ्रों के मध्य में विदित होता है॥

यद्यंपि मलेरिया रखने बाले मच्छर ऐसे साधारण नहीं होते जैसे शौर प्रकार के मच्छर होते हैं तिस पर भी यह कह सक्ते हैं कि साधारण नियम यह है कि जहां पर दूसरे प्रकार के मच्छर होते हैं वहां पर मलेरिया विष रखने वाले मच्छर भी होते हैं।

## मलेरिया फेलने से कैसे रोक एके हैं।

मलेरिया को फैलने खे रोकने के लिये केवल यह करमा ध्रावश्यक है कि सब मच्झरों को नाश कर डालो। सब से उत्तम उपाय इस का यह है कि मच्झरों को न उत्पन्न होने दो। मच्झर केवल जल में उत्पन्न होते हैं। मादा अपने अग्रहे तालाव के पानी में, धान के खेत में, पोखरे में, वालटी (२३६) में, घड़े में, एक खाली टीन के पीप में, एक खाली नारियल के जिलके में, या पानी में या किसी पानी के वर्तन में देती है। अगड़े दां या तीन दिनों में रेंगनेवाले जन्तुओं का आकार ले लेते हैं प्रायेक मनुष्य इन रेंगनेवाले कीड़ों की गति को धौर आकार को जो तालाब धौर पोखरों में दिखाई देते हैं जानता है। दो हफ़्ते में ये रेंगनेवाले कीड़े पूरे मन्ज्रों में परिवर्तन हो जाते हैं॥

मन्करों के बढ़ने से रोकने के जिये तालाव श्रौर पोखरों में नालियां बना देनी चाहियें। वहते जल में मन्क्रर उत्पन्न नहीं होते हैं, खाई श्रौर



नालियां गहरी खांदनी चाहियं श्रौर किनारे खड़े श्रौर घास पात उन में न होनी चाहिये। वर्षा श्रृतु में बहुधा सब पानी को नाली द्वारा वहा नहीं सक्त हैं यूं उस को तालाबां श्रौर पोखरों में पकत्र होने से रोको। यदि तालाब में नालियां नहीं बन सक्ती हैं तो उस में बहुत सी छोटी मझलियां हालो या वतख रक्लो क्योंकि छोटी मझलियां धौर वतख इन रंगनेवाले कीड़ों को खा जायंगी धौर इस प्रकार से मच्छगें को बढ़ने से रोकेंगी। तालावों में जहां कहीं पानी पकत्र होता है तो वहां पर पानी की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छर नि:सन्देह श्रौर श्रवश्य न बढ़ेंगे।

तेल पानी पर फेलता है झौर पक पतली सतह दनाता है जिस से रेंगने-बाले की हों को वायु नहीं मिलती है और इस प्रकार से वे शोध मर जाते हैं। इस में झिंदिक तेल की झावरयकता नहीं है। एक बड़े पीप के लिये या उतने पड़े पानी के दर्तन के लिये एक दड़ा चम्मच भर मिट्टी का तेल दस होगा। एक २० फ़िट लम्बे और २० फ़िट चौड़े तालाद के लिये एक बड़ा गिलास मिट्टी के नेल का छिड़कने के लिये वस है। यदि पानी प्रति दिन या एउरे दिन दरसता है तो तालाद में हमते में एक बार तेल हिड़कना चाहिये!

मच्छर जिस स्थान पर उत्तरन्न होते हैं उस से श्रिष्ठक दूर नहीं उड़ते हैं। इस कारण प्रपंत घर में मच्छर न रहने के लिये झाने घर से २०० फिट की र्री पर जितने तालाह या पेसे स्थान हों जहां पर पानी मरा हो, इन में मही के नेल का छिड़काब फरां। सावधानी करों कि पानी पुराने दीन के वर्तनों, घड़ों या शंन के ठूंठ पर इक्षत्र न होने पाये, यदि घर की छत के किन रे रर नाजी हो तो उसे कुछ इप्ततों के पश्चात् स्वच्छ किया करों कि उस में पानी रक्षत्र न होने पावे॥

मतिरिया रोक्षने का एक दूमरा दराय है जिसे प्रत्येक मनुष्य बुड़े या युवा कर सके हैं वह यह है कि प्रत्येक राम को मच्छादानी के भीतर सोओ। मच्छा हो मलेरिया का विष रखने हैं दिन को वहन कम काटते हैं वे वहुया सूच्य प्रत्त होने के परचात् काटने हैं। मच्छादानी की जाली महीन होनी चाहिये और उसे प्रवर्ड़ा रीति से लपेटना चाहिये कि मच्छार घुमने न पार्वे। मच्छादानी का प्रत्येक रात उपयोग करो। जय छा से वाहर यात्रा करने जाने हो तो मच्छादानी भी लेने जाओ कि प्रति रात खपयोग करो। वाह को रात स्वयोग करो। वाह को हो तो मच्छादानी भी लेने जाओ कि प्रति रात खपयोग करो। वाह को है पर्लंग पर भी मच्छादानी होनी चाहिये॥

लचग्।

मलेरिया के लाधारण जक्कण तो प्रत्येक को विदिन हैं:—जाड़ा लग-ना, उतर चड़ना, पसीना ब्राना और सिर पीड़ा। जाड़ा चढ़ने के पूर्व रोगी को निर्वलता सी नगरी है और कमी जी बमन करना और क्रय मी होती है। है और सिर में दृदं होना है, बालकों को कमी २ पंउन भी होती है। हुएड लगने के प्रचाद उदर १०२ चा १०४ F. हिंग्री चढ़ जाना है उतर दो या तीत बगरे चड़ा रहता है नह पसीना निकनने लगना है और तत्परचाद न्वर उतर जाना है। यह उचर प्रति दिन प्राना है परन्तु साधारण रीति से प्रत्येक दुसरे दिन चढ़ता है या दो दिन छोड़ कर चढ़ता है। कमी २ रोग के नियमानुसार भी नहीं चढ़ता है। इसते में श्रीर कभी २ महीने में

मलेरिया कई प्रकार का होता है। मलेरिया के कोई २ रोगियों के जन्म मोती किरा ज्वर के जन्म की नाई होते हैं धीर कोई २ रोगियों में सब से मुख्य जन्म विषम सिर-पीड़ा होती है। वालकों में कभी २ द्स्स धीर निवंजता ही के जन्म होते हैं॥

### चिकित्सा।

शृतु ज्वर के लिये सब से उत्तम श्राविध जो इस समय तक विदित है कीनीन है। जब जूड़ी दूसरे या तीसरे दिन नियत समय पर प्रावे तो कोनीन खिलाने की सब से उत्तम रीति यह है कि जिस दिन जूड़ी श्राने वाली हो तो उस के पूर्व सम्ध्या फाक को एक ख़ुराक कोटा स्वच्छ करने-वाली श्रोविध (प्रश्रांत श्ररेंडी का तेल या प्रवंसम साल्टस) दी जाय। यदि जूड़ी हो पहर के पश्चात वाली यो श्राने वाली हो तो १ वजे मोर के समय १५ श्रेम कोनीन खानी चाहिये। श्रोर इस प्रकार से दूसरे समय जूड़ी चढ़ने के छः घर्यटे पूर्व फिर १५ श्रेम कोनीन खानी चाहिये। हो हफ्ते तक इसी प्रकार कोनीन खाते रहों। कमी र प्रस्त में एक ही बार कोनीन खाने से मलेरिया श्रच्छा झात होता है प्रवन्तु धोका खाकर कोनीन खाना वन्द न कर देना चाहिये, क्योंकि पेसा करने से थांड़े ही हफ्तों में मलेरिया निश्चय पूर्वक फिर से हो जायगा। मलेरिया के सकल क्रमियों को जो शरीर के भीतर हैं नाश करने के लिये श्रावश्यक हैं कि कोनीन कई वार खाई जाए॥

जब जूड़ी (बुखार) चढ़ने का कोई नियत समय न हो तो उत्तम चिकित्सा यह है, कि भोर का खाना खा कर १० ग्रेन कोनीन जो धौर सम्ध्या काल के खाने पश्चात् १० ग्रेन प्रति वार दिन में दो वार खाध्रो। तब हो या तीन हफ़्तों तक दिन में दो वार ५ ग्रेन फीनीन प्रति वार को।

वालकों को जिन्हें मलेरिया (ऋतु ज्वर) है १ ग्रेन कोनीन एक दिन में पांच वार दो। वालक जिन की ब्यायु एक से तीन वर्ष की है उन को १ या दोन ग्रेन कोनीन दिन में पांच वार दो। वालक जो ३ वर्ष की घ्रायु से १० वर्ष तक की घ्रायु के हैं उन को २ या ३ ग्रेन कोनीन दिन में पांच वार दो॥

एक छ: वर्ष के वाजक को २ ग्रेन कोनीन प्रति दिन रोग से रित्तत रहने के जिये दो। परन्तु प्रति दिन कोनीन जेना वहुत काज तक मजा नहीं है क्योंकि इस से स्वास्थ्य को हानि होती है॥

#### ध्राध्याय ४०।

## चेचक का टीका लगाना।

शीत जा समस्त अमाध्य रोगों में असाध्य और जूनका लगने वाला रोग है। यह रोग मनुष्य को अति शीध्र लग जाने वाला है। जब मरी इस रोग की फजती है तो यदि १०० जन हों जिन के टीका न लगा हो तो उन में से कवल एक या दो जन वर्चेंगे जिन को यह रोग न लगे। यह बुहु और युवा, पृष्ठप और स्त्री सब को लगती है। प्राचीन समय से कोई ओर ऐसा राग किसी भी देश में नहीं है जिस से लोग इतना भय खाते हैं जिन्ना कि शी जा से क्योंकि यह न केवल अति ही लगने वाली है परम्तु जब उन को होनी है जिन्दें टीका नहीं लगा है तो प्रति सकड़ा २४ से लगा कर ४४ तक मृत्यु होती हैं। और यदि वह जिसे यह गेग हुआ है मृत्यु से वच भी जाता है तो वह निस्नन्देह कुक्य हो जाता है। उसका मुंह शीनला दानों के चिन्ह से भर जाता है या कानों से वहरा या ने जों से अपधा हो जाता है॥

वेद्यों का शोतला के विषय में एक मत है कि यह रोग किसी सूहम श्रदश्य रोग किस द्वारा होता है। परन्तु श्रव तक उस मुख्य कृमि का कुळ पता नहीं लगा है यह तो विदित है कि रोगी के नाक श्रीर मुंह से जो कुळ निकलता है श्रीर सूखे ळिलके श्रीर दिवली जो रोगी की त्वचा से जब वह चंगा होने लगना है निकलते हैं ये श्रित लगने वाले हैं। यह भी प्रगट हुश्रा है कि यह रोग प्रति सिकड़ा ६५ या ६६ ऐसे मनुष्यों को होता है जिन को शोनला का टीका नहीं लगा है श्रीर ऐसे मनुष्यों को जो मदिरा तम्बाकू नहीं पीते श्रीर सदाचारी है उन की दशा दूसरों की श्रिपेता बहुत ही भली रहती है॥

#### जन्ग

जब इस रोग के कृमि किसी में प्रवेश करते हैं। तो १२ दिन तक शीत्वा प्रगट नहीं होती है। वालकों को धारम्भ में जूड़ी धाती है, किर सिर में ददे होता है और पीठ धौर खड़ा में घति ती त्या पीड़ा होती है। (२४०)

धारम्भ होने के चौथे दिन दाने निकलते हैं। बहुधा माथे पर धौर कलाई की ऊपरी धोर दील पड़ते हैं। यह दाने लाल मसूर के दाने के समान होते हैं परन्तु एक दा दिन में बढ़ जाते धौर स्वेन दूध के प्रकार के लस से भर जाते हैं तब एक दो दिन में इस दूध के समान लस का परिवर्तन पीप में हो जाता है॥

## चिकित्सा।

शीतना के निये कोई विशेष श्रोषधि नहीं है। मुख्य वात सावधानी से सेवा टहन करना है। रोगा को प्रजंग पर शान्त रक्लो। कोठरी को बिनकुन बन्द न करो ऐसा करो जिस से रोगी को ताज़ी वायु मिलती रहे। उबना हुशा पानी ठएडा कर के रोगी को पीनेको बहुतला दो। जब जबर श्रिधिक चढ़े तो रोगी को शीत जल से स्पंज कर डालो (कपड़े को जल में मिगो के शरीर पोञ्जना)। कोठा साफ़ करने की श्रोषध जैसे प्रसम साल्टस प्रति दिन या दूपरे दिन एक खुराक दो॥

चेप और दिवलों के लिये निम्न लिखित बातों को करना चाहिये। लिन्ट (पट्टी का कपड़ा) को ठयडे जल में जिस में २।१०० झंश कारबोलिक ऐसिड का मिन्ना है भिगो कर रोगो के चहरे धौर हाथों पर लगातार लगाते रहा। जब दाने सूखने लगते हैं धौर पपड़ी गिरने लगती है तो उन पर बार २ वैसलीन का लेप करो। बालक को दानों को खुनलाने न दो क्योंकि ऐसा करने से शोनला के गहरे चिन्ह पड़ जायेंगे॥

नेजों की सावधानी करना छित मुख्य बात है। वोरिक पिसड के लोशन में लिन्ट के एक दुकड़े को भिगो के थो है घर्राटे पश्चात् पलकों को धोया करो (देखां ४० वां अध्याय, उपचार नम्बर १) श्रांख के पाटे को धो श्रोर सुखा कर पल कों के किनारे थोड़ा सा वेसलीन लगा दो। प्रति तीन घर्राटे या इस से जन्दी वोरिक पिसड के भीगे हुए लोशन की कई बून्दें नेजों में डालनी दिवत हैं॥

मुंह और कगढ बार २ मुंह धो के और कुल्ला कर के स्वच्छ रखना चाहिये॥ (देखो अध्याय ४० वां, ष्ठपचार नम्बर ६)॥

### शीतला का टीका लगाना।

१७६६ सन् ई० के पूर्व शीतला रोग के चंगा करने का कोई उपाय विदित न था। न काई इस से रोक का उपाय जानते थे। परन्तु उस वर्ष में एक प्रयंज़ वैद्य "जेनर" नामक ने खोज कर टीका जगाने का उपाय शीवजा से सुरित्तत रहने का निकाखा॥

वे ग्रदश्य रोग-क्रमि जो मनुष्य में शीतला रोग उत्पन्न करते हैं बहुत कुळ हमी प्रकार का रोग गाय में भी उत्पन्न करते हैं जिसे "गाय मस्रिका" कहते हैं। वक्कड़ा जिसे गाय मस्रिकाका रोग है उस से ली फ़ या लेप टीका लगाने के लिये लिया जाता है यह लेप मनुष्य के शरीर में डाला



वाता है। एक टोका का दाना जहां पर मनुष्य को टीका लगा है उठता है धौर संपूर्ण शरीर में कुछ उवर चढ़ आता है। इस के पश्चात् अधिक काल तक या अल्प काल तक मनुष्य की शोसला रोग से रहा होती है यदि वह टीका के पश्चात् रोगी के साथ भी सोवे तो उसे न लगेगी॥

जब से "जेनर" ने घह उपाय निकाला पश्चिमीय लोग इस उपाय का उपयोग करने लगे हैं और फजतः यह हुआ है कि १०० वर्ष से पश्चिमीय देश के जोग शीतला रोग से यहुत कम करते हैं। उदाहरण के लिये १८७४ में जर्मन ने एक नियम निकाला कि "शीतला का टीका सब को लगाना और हुबारा लगाना आनिवार्य्य है।" नियमानुसार सब बालकों को १२ महीने

के पूर्व टीका जगता है फिर दारा वर्ष की आयु में फिर टीका जगता है। इस नियम के प्रचित्त होने के वर्ष से जर्मनी में शीतजा रोग की मरी नहीं हुई। जर्मनी में एक वर्ष में १० जन से अधिक (इस में वसे ओर बुड़े सिम्मिजित हैं)। शीतजा, चेचक, से नहीं मरते हैं, जविक वहां की मनुष्य-संख्या ४ करोड़ ४० जाख है॥

फिल्लिपाइन टापुओं में, मनिला राजधानी के चहुं थोर के धारयतों में शीतला रोग की थार थ्रौर शीतला के टीके की थ्रोर ध्यान न दिया। थ्रौर परिग्राम यह हु था की ६००० या श्रधिक लोग प्रति वर्ष शीतला रोग से मरते थे। इस के पश्चात् जब टीका लगाने का प्रचार नियम पूर्वक हु थ्रा तो उसी भाग में एक पूरे वर्ष में शीतला रोग से एक भी मृत्यु न हुई ॥

सन १८८६ हैं. के पूर्व जापान में शीतला की मरी भित भयानक थी। हसी वर्ष सरकार ने यह नियम भवलित किया कि प्रत्येक शलक को तीन महीने का होने के:पूर्व शीतला का टीका लगाना पड़ेगा, फिर दुसरे वर्ष दुवारा टीका लगाना होगा भौर फिर जब १० वर्ष की भ्रायु का हो तो किर लगाना होगा। उस वर्ष से ले कर अब तक उन लोगों की संख्या जो शीतला रोग से मरते हैं जापान में घटती जाती है इस कारण बहुत ही थोड़े जापानी ध्रव शीतला रोग से मरते हैं॥

यह निर्णय हो चुका है कि चेप को गाय मस्रिका से लिया जाता है निःसन्देह शीतला से रिलत रखता है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। कि यालक को १ वर्ष का होने के पूर्व (चाहे लड़का हो या लड़की) टोका लगवायें धौर फिर १० वर्ष की ध्रायु में फिर टीका लगवायें॥



#### ष्प्रध्याय ४१।

## सूजाक श्रीर गर्मी

जब किसी मनुष्य को सूज़ाक (Gonorrhæa) रोग हो तो मूत्र नजी
में सूजन हो जाती है थौर स्वेत या पीले रंग की धातु गिरती है ॥ यह रोग
सज़ाक के रोग-कृमि द्वारा होता है थौर जिसे सुज़ाक है उस के साथ
सहवास करने से जग जाता है। यह रोग गांवों की ध्रपेज्ञानगरों में ध्रधिक
होता है यह रोग कभी २ वस्तुथों से जैसे तौजिय या वहां पर पायखाना
करने में जहां कि इस रोग के रोगी ने टट्टी फिर कर मैला स्थान कर रखा
है जग जाता है परन्तु इम प्रकार से वहुन कम को जगना है॥

यह रोग प्राय: सब दशाओं में अनुचित सहवास (स्त्रो गमन) द्वारा फैल प्राता है इस को राक्षने के लिये पवित्र जीवन निवाह करना चाहिये॥

#### जन्रण।

यह रोग सहवास करने के तिसरे दिन से सातवें दिन तक धारम्भ होता है। उस के जत्म ये हैं कि मूत्र नजी में खुजजी धौर जजन धौर खुमनेवाजी पोड़ा होती है मूत्र निकाजते समय पोड़ा होती है धौर पानी सरी का पदार्थ मूत्र नजी से निकजता है कुक् समय पश्चात् यह पानी सरी के पदार्थ का स्वेत या पीजी धातु में परिवर्त्तन हो जाता है॥

यदि इस रोग की यथाचित चिकि सा हो तो यह दो महीनों में श्रव्हा हो जायगा परन्तु बहुधा पेसा होता है कि पुरानी स्जन मूत्र न नी पर चढ़ी रहने के कारण कई महीनों श्रीर वर्षों तक पोड़ा सहनो पड़ती है॥

स्ताक के कारण हर्य, जो हों, श्रास्थि कने जा तक गुर्दे का रोग हो जाता है। जब इन श्रवयवों का रोग होता है तो उस का परिणाम मृत्यु होती है। यह श्रांति साधारण बात है कि जिन को स्ताक के रोग-कृमि नेत्रों में हो जाने हैं इस से नेत्रों में सब से कठिन श्रमाध्य रोग हो जाता है जिस से रोगी बहुधा श्रन्धे हो जाते हैं।

#### चिकित्सा।

षैत्र की सम्मित लेनी चाहिये। रोगी की श्रित शान्त होना चाहिये (२४४)

यदि वन पढ़े तो पर्जंग पर लेटा रहे थीर वहत सा पानी पिया करे, पानी में नीव का अर्क मिलाना अच्छा है। प्रति दिन पपसम साल्टस या सोडियम सल्फ्रेर लो। रोगी-श्रंग को गर्म जल में तीन वार मिगोना चाहिये कि पोड़ा मिटे और स्वच्छ रहे। सम्पूर्ण कपड़े, रूई और क्तागज़ जिस में पीप या धातु लगा हो जला डालना उचित हैं। श्रीर प्रत्येक बार रोगी को हाथ से छूने के पश्चात् हाथों को मली मांति धोना चाहिये। ऐसा न हो को रोग-कृमि नेत्रों में चले जायें श्रीर धन्धे हो जाश्रो। एक चाय का चम्मच भर के सोडा वाइ कारवोनेट (Soda Bi carbonate) (जो पकाने में काम धाता है) या पोटासियम साइटेट (Potassium Citrate) ग्राघे गिलास पानी में दिन में तीन वार पीना चाहिये। यह श्रौषधि भोजन के एक या दो घर्यटे पश्चात पीना चाहिये। जब सुजन श्रीर पीड़ा जाती रहे तो मुत्र नली में दिन में दो वार श्रारगिरॉल (Argyrol) की पिचकारो देनी चाहिथे. सौ ग्रंश में १४ श्रंश श्रारित की वोतल लेनी चाहिये, इस में से छाधा चाय का चम्मच भर श्रौषधि छोटी वृन्द पिचकारी के द्वारा मुत्र नजी के भीतर डाजनी चाहिये प्रत्येक बार श्रोषधि डालने के पर्चात् मूत्र नहीं को उंगलियों में द्वा कर वन्द कर देना चाहिये श्रौर इस रीति से कम से कम पांच मिनिट रोके रखना चाहिये कि श्रोषि वाहर न निकल पड़े। श्रारगीरांल को ह्योड़ श्रोलिश्रारिज़िन श्राव क्यूवेबस (Oleoresin of Cubebs) के k प्रेन या कोपायवा वालसम (Copaiba Balsam) के १० प्रेन के केपसूज (Capsule) (जिलेटीन की छोटी नली या शोशी) भोजन के पश्चाम दिन में ३ वार खानी चाहिये। इस रोग को चंगा करने के लिये ये श्रीषधियां कई सप्ताहों तक प्रति दिन खानी चाहियें।

प्रत्येक दशा में एक विश्वास पात्र डाक्टर की सम्मति लेनी चाहियें

पेसे डाक्टरों के पास नहीं जाना चाहिये जो अपने आप को स्ज़ाक और

उपदन्श के रोग में अति निपुण छुगवाते हैं, जो २ औषधियां समाचार पत्रों

में ऐसे प्रख्यात की जाती हैं कि स्ज़ाक को निस्सन्देह चंगा करनेवाली हैं

उन का कदापि उपयोग न करो। ऐसे डाक्टर और ऐसी औषधि सब

स्त्री होतों हैं। और वे रोगी को हानि अधिक पहुंचाती है और उन से

साम अति थोड़ा होताहै॥

#### स्त्रियों में सुज़ाक।

वहुत से मनुष्यों को विवाह से पूर्व ही स्जाक हो जाता है फिर जब वे विवाह करते हैं तो रोग उन से उन की पत्नियों को जग जाता है। बहुत सी ख्रियां छपनी जजा के कारण इन रोग की चिकित्सा कराने को नहीं जातीं, परन्तु इस रोग को वढ़ जाने देती हैं, यहां तक कि उन का स्वास्थ्य विजकुल विगड़ जाता है॥

#### लत्तग्।

दस रोग में पहिले पहल मूत्र करते समय जलन धौर पीड़ा होती है, फिर मूत्र करने की इच्छा होती है धौर उत्पत्तिस्थान से स्वेत या पीले रंग की धातु गिरती है। जब कभी स्त्री को सूज़ाक होता है तो उस के कुछ काल परचात् स्त्री को गर्भ का रोग भी हो जाता है। तब उस से मूत्रा िसार रोग हो जाता है (देखां श्रध्याय ४२ वां) स्त्रियों में वांम्मपन का मुख्य कारण मूत्रातिनार ही होता है, केवल यह ही नहीं परम्तु इस रोग से उन को कई ववां तक हेश मोगना पड़ना है। जिननी स्त्रियों के उत्पत्तिस्थान के चीर फाड़ के काम होते हैं उन में से श्राधे से ध्राधिक का कारण सूज़ाक होता है॥

#### विकित्सा।

पर्तंग पर शान्त हो पड़े रहो, योनि में पिचकारी देनी चाहिये वसे ही जैसे की मृत्रातिलार के रोग में (देखों धन्याय ४२ वां) गर्म जल का वैठक-स्नान प्रित दिन करना चाहिये (देखों ध्रम्याय २० वां) मुंह द्वारा पीने की वहीं ध्रोषधियें होनी चाहियें जो पुरुषों के लिये स्जाक में वर्णन की गई हैं। यदि किसी स्त्री को स्जाक हो जाय तो यह ध्रति ध्रसान्य रोग है धौर किसी चतुर डाक्टर से उस की चिकित्सा करानी चाहिये॥

#### गर्मी (Syphilis)।

गर्मी पेसा रोग है जो प्राय: प्रत्येक दशा में पेसे जन के साथ जिसे यह रोग प्रथम हो सहवास करने से हो जाता है। यदि किसी माता की गर्मी का राग हो तो उस के बच्चे को जन्म लेने के पूर्व, गर्भ के भीतर ही यह रोग हो सक्ता है। गर्मी खोर क्य गेग संसार की दो उड़ी मरी हैं, परनतु दोनों में से उप्दन्श रोग ही खात ब्राधिक पाया जाता है॥

यदि उप्दन्श साधारण रीति पर सहवास से होता है तौ भी धौर रीति से भी क्षग सक्ता है, जैसे चूमा केने से या धक्समात रोगी के घाड को छू लेने से या पेसे मनुष्य के जिसे उप्दन्श हो तम्बाकू पीने का हुका, प्याले, चम्मचे, वर्तनों का उपयोग करने से लग जाता है॥

#### जन्मग्।

उप्दन्श का प्रथम जत्तग एक छोटी फुंसी या फोड़ा चुषण पर या जिस किसी भाग पर यह जग जाय है। यह सहवास करने के बहुधा पांच हफ़्ते पश्चात् दिखाई देता है। एक कच्ची फुंसी जो कड़ी जगती है, फोड़ा निकलता है और इस फोड़े के साथ गिलटी जांघों के जोड़ में दिखाई देती है॥

पहिले फोड़े या फुन्सी निकलने के ६ या सात हफ़्ते के पश्चात् एक लाल रंग के पेने दाने खसरे सरी के शरीर पर निकलते हैं। श्रीर भी लच्चा होते हैं जैसे सिर पीड़ा, जी भितलाता है श्रीर मुख बन्द हो जाता है। गला भी वैठ जाता है। चेप बाले घाव वराल, गुदा के श्रास पास त्वचा पर दिखाई देने हैं। बाल गुच्छे के गुच्छे गिर जाते हैं। ये लच्चा हप्दन्श की प्रत्येक दशा में नहीं होते हैं॥

रोग की तीसरी अवस्था तब होती है जब रोग कई महीनों या कई घर्षों का हो जाता है। बड़े गहरे घाव शरीर के भिन्न २ मागों में निकलते हैं। बहुधा नाक सड़ जाती है और गिर पड़ती है और नाक के स्थान में केवल एक छेद रह जाता है। खोगड़ी की अस्थि के टुकड़े या शरीर के किसी भी भाग की अस्थि के टुकड़े उप्दन्श के कारण सड़ जाते हैं। और मस्तिक, चेतना यन्त्र, हृदय और रक्त और नालियों के असाध्य रोग उप्दन्श हारा होते हैं।

#### चिकित्सा

यह मुख्य वात है कि पूरा २ निर्धाय कर तिया जावे कि रोगी मनुष्य को छप्दन्श रोग है या नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी चिकित्सा छारम्भ होगी उतना ही निश्चयपूर्वक लाभ चंगा करने में होगा। प्रत्येक दशा में एक चतुर डाक्टर को इस का निर्धाय करना चाहिये॥

थांड़े समय से डाक्टर वासरमेन ने एक उपाय निकाला है जिल से विदित हो जाता है कि उप्तरश रोग है या नहीं है॥

श्रति लामदायक श्रोषधि जो उप्दन्श की विदित है सालवरसन ("६०६") ("Salwarsan 606") है। पारा [(मरंक्यूरी

(Mercury) और आइम्रोडाइड मान पोटाश (Iodid of Potash) ये भी लामदायक बीपधियां हैं। ये श्रीपधियां निना डाक्टर की माज्ञा के रोगी को कभी न देनी चाहियें॥

यदि एक उपद्नश का रोगी विवाह करना चाहे तो उसे म करना चाहिये जब तक कि उस ने दो वर्ष तक चिकित्सा न कराई हो। धोर इस रोग के सर लक्षण मिरजाने के एक वर्ष परचान् विवाह कर सक्ता है। यदि वह इस के पूर्व करे तो ध्रपनी स्त्री को यह रोग देगा धोर उस वस्त्रे को भी जो उप्तत्र होगा। यहां तक कि एक मनुष्य जिस को उप्द्नश या स्जाक रोग कई वर्ष वीते हुआ था धोर अब उस रोग के कोई लक्षण भी उस में नहीं हैं तो भी यदि यह विवाह करे तो इस की स्त्री को यह रोग लग सक्ता है।



## स्त्री रोग।

प्रकृति के खनुसार रज्ञ-स्नाव का वर्णन १६ वें प्रध्याय में हुआ है। कई रोग ऐसे हैं जो रजस्नाव से सम्बन्ध रखते हैं जैसे रज्ञ-स्नाव का बन्द हो जाना। पीड़ा के साथ रज्ञ-स्नाव होना, खाधक रज्ञ-स्नाव होना, धातु का निकलना (स्वेत धातु जो रज्ञ-स्नाव के समयों के मध्य में निकलता है) और एक रोग है जिसे ह्लोरोसिस (Chlorosis) कहते हैं यह रोग कम्या को रज्ञ-स्नाव खारम्म होने के समय में होता है॥

#### रजसाव का वन्द् हो जाना।

उषा देशों में क्रमो कमी १ वर्ष की आयु में भी कत्या को रजलाब धारम्म हो जाता है, परन्तु सम्भव है कि १४ वर्ष तक भी उन को रजलाब धारम्म न हो। यदि कत्या १६ वर्ष की आयु की हो जाय धौर रज-लाख धारम्म न हो तो उसे अस्पताल ले जाओ या किसी डाक्टर से उस की परीज्ञा कराओ। यदि रज-लाब के न होने के अतिरिक्त कत्या का शरीर यथोचित रीति से वढ़ा है धौर स्वास्थ्य भी अच्छी है तो १७ या १८ वर्ष की आयु तक यह रज-लाब का न होना कुछ चित्ता का कारण नहीं है। यदि रजला व होने की आयु कत्या की हो गई है तिस पर भी नहीं होता परन्तु नियमित समय पर पोड़ा होती है तो सम्भव है कि इस कारण योनि का मुख वन्द होना हो। यदि परीज्ञा करने पर योनि का मुख वन्द पाया जाय, तो कत्या को अस्पताल में चिकित्सा के जिये तो जाओ।

यदि कन्या को रज-स्नाव नहीं होता है धौर वह निर्वत धौर ध्रशक्त दशा में है, कुछ शक्ति नहीं है, खांसी है धौर कभी २ ज्वर खा चढ़ता द्वात होता है तो कदाचित् कन्या को चय रोग है। ऐसी कन्या को जव तक चय रोग ध्रच्छा न हो जाय रज-स्नाव न होगा॥

जन क्लोरोसिस का रांग होता है तो वहुधा कन्या ऋतुमती नहीं होती है। इस रांग की चिकित्सा निम्न लिखित है:—

गर्माशय ग्रौर स्त्री-ग्रग्रड-कोष के यथाचित रीति से न बढ़ने ग्रौर उन् (२४६) के कोरे रहते के कारण रज-स्नाव नहीं होता। यह हाक्टर से परीसा फरवाने से निर्णय हो सका है॥

जब रज-स्नाव प्रारम्भ भी गया तिस पर भी वह समय, प्रसमय पर हो सक्ता है, विना कोई रोग के ये कई महीनों तक बन्द हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने से जहां के ऋतु में घन्तर है कई महीने एक रजस्नाय वन्द हो जाता है, पेसी दशाधों में वहुचा कन्या को रजस्नाव नहीं होता पर वह वज़न में भारी होती है थ्रोर स्वास्थ्य मी मजी रहती है॥

कई रोगों में रज-स्नाव बन्द हो जाता है। मोती-मरा-ज्वर, लाज क्वर स्रोर ऐसे सन्य २ रोगों में २ महीने से ६ महीने तक या इस से स्रिधिक समय तक रज-स्नाव वन्द रहता है॥

कभी कन्या का ऋतुमती होना हस्त-मैथुन द्वारा वन्द हो जाता है। इस प्रकार की दशा में बुरे श्रभ्यास को कोड़ना ही चिकित्सा है॥

ऋतुमती न होना या रजस्राच का वन्द हो जाना ऐसी स्त्री में जो ऋतुमती हुथा करती है धौर गर्भवती नहीं है भय या ठएड के कारण से भी हो जाते है। इस के साथ नियत समय पर जब ऋतुमती होना था मुख्य कर पीठ में भ्रति पीड़ा होती है॥

#### चिकिरसा।

जब ऋतुमती न होने के घान्य २ कारण हैं तो प्रत्येक दशा में हन कारणों को हटा देना घावश्यक है। विद्याहित स्त्री जब ऋतुमती नहीं होती तो पहुचा यह उस के गर्भवती होने के कारण होता है॥

नीचे लिखी चिकित्सा रज-माव होने के लिये लाभकारी हैं। यदि फ्या का पालन पंषण ठीक नहीं हुआ है तो उसे खिक और अच्छा खौर पोष्टिक भोजन देना चाहिये। उस से अधिक परिश्रम का कार्य्य न कराना चाहिये। प्रति दिन व्यायाम करना, घर के वाहर खुली वायु में रहना, प्रति रात न या ६ घगटे सोना ये उपाय लाभदायक हैं। कदाचित् कोष्ट वह हो तो इस की उपचार चिकित्सा २६ वें अध्याय की विधि के समान करनी चाहिये। एक कन्या जो कभी श्रृतुमित नहीं हुई है उस की चिकित्सा करने में एक गर्म जल की पिचकारी दो, तत्पश्चात् (११० F. डिमो) उच्या जल का १० मिनीट तक बैठकी-छान कराधो। पैर गर्म जल

में हों और सिर पर ठग्डा कपड़ा लगा हो (देखो घ्राच्याय २० वां)। भोजन परचात् प्रति दिन उपचार नम्बर १६ (देखो घ्राच्याय ४० वां) सीन वार दो। गर्म पिचकारी धौर गर्म वैठकी-छान लव भय से या ठग्ड से रब-छाव इक गया है तो वह लाभ दायक हैं॥

#### श्रधिक रज-स्नाव होना।

गर्माशय के रोग से प्रायः सदा श्रधिक रज-स्नाव बहता है। यह बहुधा प्रसव होने के पश्चात् या गर्भपात होने पर होता है जब बालक उत्पन्न होने के पश्चात् मल गर्म में रह जाता है या जब गर्म फट जाता है। कभी कभी श्रसावधानी धीर प्रसव के समय मेले प्रबंध द्वारा रोग-कृमि गर्म में प्रवेश हों गये या स्नृतुमती होने के समय मेले काग़ज़ या कपहों के खपयोग से रोग-कृमि प्रविष्ट हुए ऐसी गर्म की रोगी दशामें रज-स्नाब श्रधिक होता है शौर कष्ट भी होता है॥

इन दशाओं में घर में चिकित्सा करना किन है। मला है कि झस्पताल को जाओ या झक्टर की सम्मति लो। यदि यह आसम्भव हो तो गर्म योनि की पिचकारी लो (देखो धच्याय २० वां)। योनि पिचकारी के हेतु जितना गर्म जल सहन योग्य हो उतना उप्ण लो, पिचकारी लेने के पश्चात् बाहर के उत्पत्तिस्थान के अवयवों और जांघों को ठग्हे जल से धोओ। ऋतुमती होने के समय पलंग पर लेट कर विश्राम करो॥

#### पीड़ित रज-स्नाव।

स्वाभाविक प्रकार से ऋतुमती होने के समय कुछ दुःख होता है।
परन्तु यि पीड़ा है तो रांगी दशा के कारण से हैं। उपरोक्त वर्णन के
झनुसार श्रित स्रिधिक रज-स्राव होने के साथ पीड़ा होती है। पीड़ित
रज-झाव में पीड़ा पीठ में या कोख में होती हैं। कभी२ उदर के नीचे के
भाग में भार सा जगता है या गर्भाशय के श्रोर तीक्ण पीड़ा होती है थे
पीड़ाएं जगातार नहीं होती परन्तु श्रम्तर पर होतों है॥

#### चिकित्सा।

यह ग्रावश्यक होगा कि भ्रम्पताल को जाश्रो ग्रौर एक हाक्टर की सहायता लो कि यु पिड़ित रज-स्नाव श्रम्के हो जाय। गर्भाशय रोगी दशा में हे ग्रोर केवल डाक्टर ही चिकित्सा कर सक्ता है।

घर में चिकित्सा इस प्रकार से लेनी चाहिये:—ऋतुमती होने के पहिले रोगी को गर्म पर सान छोर गर्म योनी पिचकारी लेनी चाहिये, दूसरे दिन वह गर्म बैठकी-सान ले सकी है, यदि कोए वस है तो गर्म पिचकारी सेनी चाहिये (देखो छाष्याय २० वां योनी पिचकारी छोर कोए बस्चिवकारी की विधियां) सोने के पूर्व चिकित्सा करनी वसम हीती है। छामाशय के नीचे के माग पर ऋतुमती होने के समय सेकन या गर्म खाल की बोतलें सगानी चाहिये। खूब गर्म जल पीना भी सामकारी है॥

## श्वेत थातु का गिरना।

लुकोरिया (Leucorrhæa) या घातु निरमा, इस में प्रवेत धातु योनि से निकलती हैं इस से निवंतता, पीठ पीड़ा छौर गर्भाशश में इदं छौर योनि के मुख पर या घाझ पास खुजली होती है। इस कि चिकित्सा करने के जिहे धरपतल जायो या एक डाक्टर से सम्मति लो॥

णे ठराड जगने से, खित परिश्रम फरनेसे, बुरा भोजन खाने है, श्रिष्ठित खद्वास से अनुचित मथुन से गर्भाशय के रोग के फारगों से होती है। प्रमेह रोग से भो बहुधा स्वेत धातु गिरने का भी रोग होता है॥

जैसा कारण हो घंसी चिकित्सा होनी बाहिये। घर में जो उत्तम चिकित्सा हो सकी है वह योनि में गर्म पिचकारी देना है। तीन से चार खेर पानी जी १२० F. डिग्री की उच्छता का है को उस में द चाय के चम्मच मर वोरासिक पेसिड (Boracic Acid) या एक चाय का चम्मच परमेगनेट प्राव पोटाश (Permanganate of Potash) डालो, यदि परमेगनेट प्राव पोटाश का उपयोग करो तो एक सेर पानी में मिलाओ और हिलाओ खब तक सब न धुल जाय, तय शेप यानी में मिलाओ। इस चिकित्सा को प्रति दिन करो और समाह में २ यार गर्म पिचकारी लो। (देखो प्रध्याय २० वां, योनि पिचकारी देने की विधि)।

#### क्रोरोसिस (Chlorosis)।

होरोसिस को "हरा रोग" भी कहते हैं, यह रोग कन्याओं में जब घह प्राय: ऋतुमती होने की श्रवश्था की होती हैं होता है। यह रक्त की रोगी दशा है। कन्या बज़न में तो नहीं घटती है ध्रौर पुष्ट ध्रौर मंदी दिखाई देती है परन्तु त्वचा का रंग पेक्षा हो जाता है कि इस रोग की 'हरा रोग' का नम दिया गया है। कभी भूक लगती है और कभी नहीं जगती, और सदेव रोगी खट्टी वन्तुओं के खाने की इच्छुक रहती है॥

#### विकिस्सा।

इस रोग में रक्त में लोहे की न्यूनता होती है, कन्या को उत्तम भोजन देना उचित है। उन्हें जिन को ह्रोरांसिस है सदेव कोए वद्ध होता है इस कारण जो चिकित्सा २६ वें अध्याय में बर्णन की गई है देना चाहिये, नं० २० उपचार की गोलियां (देखों अध्याय ४० वां) देनी चाहियें। पहिले सप्ताह प्रति दिन में तोन वार एक २ गोली दो, दुसरे सप्ताह में प्रति दिन तीन बार दो दा गोजियां दा, तो बरे सप्ताह में तोन तोन गोलियां प्रति दिन तीन बार दो। दिन में २ गोलियां तीन बार एक महीना या और अधिक समय तक दो।

#### योनि के वाहरी भ्रवयवों के रोग।

योनि के मुख के पास खुतनी, जलन श्रीर फुड़ियां मैले पन के कारण होती है। उत्पत्ति स्थान के ऊपरी श्रवयदों को कई घार धोना चाहियें। कमन मुख की नली के भीतरी परत को श्रीर सलवटों को घोना चाहिये। यानि के मुख पर स्तान, जलाहट श्रीर खुनली श्रनुचित मैथुन, श्रमेह, धातु के गिरने से, श्रधिक मूत्र के निकलने से या मले मोटे काराज़ या मेने कपड़े की श्रनुमती होने के समय गही बना कर उपयोग करने से होता है।

#### चिकित्सा

कारण को हराना चाहिये। यदि यानि में से धानु निकलने के कारण पीड़ा और क्रेग है ता धानु वन्द करने की चिक्तिसा करनी चाहिये। यदि धानुचित मेथुन के कारण से है तो वह वन्द करना चाहिये॥

यह जुएं के कारण से हो सका है यदि ऐसा हो तो उपचार नम्बर १२ (देखो प्रध्याम ४० वां) का उपयोग करो। यदि गुदा के मुख भौर भ्रांत के सिरे पर खुनजी है तो चिनाने (thread-worms) के कारण से है सो प्रध्याय ३४ वें में जो चिकित्सा दी है सो करों॥

उपचार नम्बर २२ से उस भाग को जहां पर खुनली हो धीने से लाभ होगा। इस श्रीषधि से धोने के पश्चात् नम्बर २३ या नम्बर ११ उपचार को मलो। यदि फुंसिणं हैं तो उन को खोल कर टिन्कचर श्रापश्रोडाईन का फाहा सा लगा दो॥ गर्भाश्य (uterus) श्रीर स्त्री-श्रगद-कोप (ovaries) के रोग।

पीठ की पीड़ा म्रामाशय में निचे की म्रोर जनने की सी पीड़ा, म्रामाशय का फूज जाना, ज्वर, दूर्गन्धित घातु का योनि से निकजना, म्रोर म्रोर २ अन्य जन्म गर्भाशय या फज कोप के रोगी होने के कारण से होते हैं। जब किसी दशा में वे जन्म रहते हैं भ्रोर उपरोक्त चिकित्सा द्वारा नहीं मिटते तो स्त्रो को म्रवश्य अस्पताज या चतुर डाक्टर के पास परिन्ना प्रोर चिकित्सा के हेतु जाना चाहिये। कोई रोग जिन के ये जन्मण हैं मिति म्रासाय है धौर यदि धोंषि न की जाय तो शीव्र मृत्यु हो जायगी।

#### वांमत्वन ।

वियाह समय से ही किची र स्त्री में सन्तानीत्पत्ति की शक्ती नहीं रहती है मा एक या दो वचों को जनम देने के पश्चात् यह दशा हो जाती है। यदि वांम्तपन विवाह समय से ही है तो इस का कारण यह हो सका है कि उत्पत्तिस्थान के कई श्रवयव यथोचित रीति से नदीं बढ़े हैं। वांम्तपन पति के रोग के कारण से या स्त्री के रोगी दशा से भी हो सका है। शाक्टर खुदंबीन के द्वारा पति के बीर्य्य की जांच कर के बता सका है कि इन में जोांचत विन्दु, उत्पादक जन्तु हैं या नहीं हैं। वांम्तपन की १०० दशाश्रों में से १६ हशाएं डाक्टर ने परित्ता द्वारा पुरुष में दोष से बताई। दौष दशाएं स्त्री है या गर्मी द्वारा हो सकी है। ये रोग पति के श्रवुचित विषय-वासन।श्रों में फंस जाने के कारण होते हैं॥

स्त्री में कई गंम्स की द्शापं गर्भाशय वा स्त्री-प्रग्रह के प्रसाध्य रोगों से भी हो जाता है। कमी २ किसी दशा में चीर फाड़ करने से ये दशापं प्रच्छी हो जाती हैं, प्रयास यदि गर्भाशय पिंदले ध्या जनने में फर गया है तो इस की मरम्मत हा सक्ती हैं या गर्भाशय या स्त्रों प्रग्रह को गिलटी निकाल दी जा सक्ती हैं॥

किसी २ दशा में वांमापन प्रसाध्य नहीं होता भौर उन की चिकित्सा विकास किसी में निम्न लिखित रीति से हो सक्ती है :—

गर्भवती न होने का कारण प्रधिक सहवास भी हो सका है। सहवास ऋतुमती होने के पूर्व थ्रौर पश्चान् महीने में केवल एक या दो बार से प्रधिक न करना चाहिये। (देखो ध्रध्याय २३ वां ब्रध्याय)॥

कभी २ गर्भाशय या योनि से धातु निकलने द्वारा गर्भवती होना

इकता है क्योंकि ये विन्तु इत्पादक जन्तु को नाश करते हैं। यह दशा प्रति दिन बोरिक ऐसिड की योनि पिचकारी सेने से मिट जाती है। श्राधा श्रोंस बोरिक ऐसिड चार सेर पानो में डाल कर योनी पिचकारी का जल तैयार करना चाहिये। पानी इतना गर्म रक्खों जो सहन हो सके। सहवास के समय श्रीर उस के कई दिन पश्चात् योनि की पिचकारी वन्द कर देनी चाहिये। सहवास के पश्चात् कई घगटों तक स्त्रीको लेटा रहना चाहिये।

यदि स्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसकी शक्ती प्राप्त करने वाली चिकित्सा होनी चाहिये, उसे उत्तम पोष्टिक मोजन मिलना चाहिये, उस से प्रधिक परिश्रम न करवाना चाहिये, जिस से वह शोघ थक जाए॥



#### प्राच्याय ३७।

## त्वचा के रोग श्रीर कोढ़

#### खुनली।

खुजनी एक सुन्य कृषि के स्वचा के भीतर छेद कर के घुम जाने से होती है। साधारण स्थिति में बहुधा खुजनी उंगालयों के मध्य की खचा या कलाई की खचा या नाभि या छाती की खचा में छारम्म होती हैं॥

#### लत्तग्।

प्रथम खुनली होती है, किर खुनाने के कारण झाले, फुड़ियां छौर जान चकते पड़ जाते है। यह वीमारी घराने में एक जन से दूसर जनों को ख़ित शीव्र लग जाती है॥

खुनली से रिज़त रहने के लिये, रोगी के पर्लंग पर वैठना या लेटना न चाहिये क्यों कि खुजली रोगी के विद्योंने या पहिनने के वख्न या तोलिया डिपयोग करने से भी लग जाती है॥

#### चिक्तिसा।

रोगी को उचिन है कि प्रधम अपने शरीर को गर्म जल धौर साबुन से भली मांति घो ले, तब नीन भाग गन्धक और ७ भाग वेसलीन या मारियल का तेल मली भांनि मिला कर एक लेव बनाले, गन्धक और तेल का एक कांच के ऊरर, भली भांनि मित्राना चािरये एक लम्बी पतली छूरी से गन्धक कां मल २ कर मिश्रित करना चािरये। प्रत्येक रात और प्रान: काल को तीन दिन तक इम लेप को खुनली वाले स्थानों पर खूव मलना चािरये। इन तीन दिनों में विश्लोना या पिर्नने का बख्र न यदलना चािरये। तीन दिन परचात् गर्म जल और साबुन से सान करने के परचात् वस्त्र धौर विश्लोना बद्तना चािर्ये। मैले विश्लोने धौर बस्त्र को दसरी वार उपयोग करने के पूर्व, कई मिनिट तक बवालना चािरये। ये इस कारण धावरयक है कि खुनलों के रोग-कृमि जिन के द्वारा रोग उत्पन्न हाता है नाश हो जाएं॥

#### चीलड (जुएं) lice I

जो लोग अपने शरीर या बस्त्र को स्वच्छ नहीं रखते हैं ग्रह्मा उन के सिर और शरीर पर जुदं और बीलड पड जाते हैं। जो कोई स्वच्छ वस्त पहिनता है और अपने शरीर को स्वच्छ रखने के द्वेत बहुधा स्नान करता है वह चीलड़ घौर जुद्यों से बचा रह सक्ता हैं॥

वीलड़ों द्वारा खुजहाी होती है छौर खुजाने से शरीर के भिन्न भिन्न धंगों पर घाव हो जात है। बीलड़ कपड़ों में मुख्य कर सीवनों में रहते हैं। चील हों ( जुपों) को नाश करने के लिये केवल यह ही अवश्यक है कि

वस्त्रों का कुछ समय तक खूब उबाल ढालो॥

पक प्रकार की चीज़ड़ पेसी होती है जो नामि के नीचे के केशों में रहती है थ्रौर कभी २ यहां से शरीर के थ्रौर भागों में फैल जाती है। इन चीलडों को नाश करने के तिये दो ग्रेन 'दाल निकना' श्रधात करोंसिव सबलोमेर (Corrosive Sublimate) एक श्रीन्स जल में धर्यात दो वहें वम्मचों में घोल कर इस पानी से इफ़्ते में एक बार कई सप्ताहों तक चीलड़ों वाले भाग को घोना चाहिये 'दाल चिकना' या करीं सिव सबलीनेट एक धायन्त नी त्या विष है, और उस को उपयोग करते समय अति सावधान होना चाहिये। ४० वे प्राच्याय के उपचार नम्बर २१ से भी ये चीलड मर जाते हैं ॥

सिर की जुएं (Head Lice)।

जब किसी के सिर में जुएं हो जायें तो उन के मारने का उपाय यह है कि मिट्टी के तेल और नारियन के तेल के समान भाग मिला कर दो तीन दिन तक यह तेल वालों में रात के समय मली मांति मला करो। यह तेल मलने के पश्चात् सिर के ऊपर एक कपड़ा बांध देना चाहिये फिर प्रातः काल के समय गर्भ पानी भौर साबुन से तेल था ड लना वाहिये। रोगी को सावधान होना चाहिये कि जब तक यह तेल उस के सिर में लगा रहे तब तक वह चूहहे या दीपक के निकट न जाए। यदि सिर में घाव हो गये हों तो उन पर वेंसजीन या नारियज का तेज जगाना चाहिये !

ज्ञश्रों के प्रगढ़े या लीखं वालों में लगी हुई होती हैं। ये क्रांटे २ मोतियों की नाई वालों में पिरोई हुई देख पड़ती हैं। लीखों की नाश करने के लिये हफ़्ते में दो बार बालों को सिरक से धा डालना चाहिये धौर धोने के बाद महीन दांतों की कन्छ। से बालों को भली भांति स्वच्छ करना

श्रीर काहना चाहिये॥

#### खटमन ।

खरमल केवल कारने ही में दुःख नहीं देते परन्तु दन के कारने से सहुन से भयानक रोग भी लग जाते हैं। विद्योंने या वस्त्र से उन को नाश करने का उत्तम उपाय यह है कि विद्योंने या वस्त्र को उवलते जल में दुवी दो यदि चारपाई की चूल में खरमल गुप्त रहते हों तो एक भाग कारवोलिक ऐसिड (या कीसोल या इज़ाल या सेनीटस या फ़िनीइल) दशांश जल में मिश्रित कर चारपाई की लब चूल और छेदों में डाल देना चाहिये। सारपीन (turpentine) का तेल भी इस में उपयोग हो सका है।

फुंसियां (Pimples) या काले मुख वाली फुंसियां।

फुंसियां (Pimples) चहरे पर कंघों और पीठ पर वहुघा दिखाई , देती है। काले मुख घाली फुंसियां, फुंसियों की नाई होती है, केवल यह झन्तर है कि इन फुंसियों के सिरं पर काखा धन्ता होता है।

#### चिकित्सा।

मिठाई, पक्तवान, केक, काफ़ी, तम्बक् छौर मिद्रा को छोड़ देना आवश्यक है। प्रातः काल को 'डठते समय एक प्याला गर्म पानी का पीना चाहिये। दिन में कई गिलास पानी के पीने चाहिये। यदि नीयू का अर्क़ पानी में मिला दिया जाय तो रोग शीव्र अच्छा हो जायगा। प्रति दिन स्तान कर के एक मोटी तौलिया से रगड़ के मलना भी चिकिंग्सा का एक छपयोगी भाग है। कोठा प्रति दिन स्वच्छ होना आवश्यक है। यदि अवश्यकता हो तो कुछ जुलाव की गोलियां जैसे 'कासकारा' की गोलिया छपयोग करो। फुंसियां ध्रोर काले मुख की फुंसियां एक सुई से खोल सक्ते हैं (सुई को आग की लो में गर्म करो कि रोग-इमि मर जाएं)। चहरे को बहुत गर्म जल से ध्रो कर ध्रीर सुखा कर उस पर लेप दिन में तीन वार मलो। लेप को ऐसे वनाथ्योः—आधा छोटा चम्मच गन्धक पिसी हुई लो और दो र बड़े चमचे स्वेत सार (starch) और चसल न प्रयेक के लो और इन्हें एक साथ मिश्रित करो॥

### भ्रम्होंरी (भ्रंधौरी)

श्रित ही षणा ऋतु में वर्षों को श्रीर कभी २ वड़ों को भी लाल ह्वोहे या श्रित कोटे हाने खचा पर निकालते हैं। ये पसीना निकलने के कारण से होते हैं।

#### चिकित्सा।

त्वचा को उग्रहे पानी से स्पंज करो अर्थात् कपहे से मिगो के पोंछो तब टालकम पावडर (Talcum Powder) छोंड़को। यदि टालकम पावडर नहीं मिल सकता है तो गेहुं का आटा या स्वेतसार (Starch) पदार्थ का, हपयोग करो। आधे गिलास पानी में ३ यहे चमचे पकाने का सोडा (Soda Bicarbonate) को घोलो, और इस में १४ या २० बून्द कारबोलिक पेसिड को डालो, यदि इस में कपड़े के टुकड़े या बादल के टुकड़े को मिगो के त्वचा को पोंछो तो खुजली और जलन बन्द हो जायगी॥

#### उकौत, झाजन (Eczema)।

शरीर की त्वचा पर इस के चकते होते हैं, जजाहर खुजली भौर रस (पक प्रकार का द्रव्य पदार्थ खुजली के स्थानों से निकलता है) पीछे पपड़ी वन जाती है। डकात (छाजन) से कभी र त्वचा फर भी जाती है। डकीत चिहरे पर, खोपड़ी पर, जोड़ों के पास, त्वचा की तहों में होता है।

#### चिकित्सा।

इस त्वचा के रोग की चिकित्सा करना श्रात ही कठिन है। मांसाहार श्रोर तम्बाकू श्रोर मदिरा का त्याग करने से चंगा होने में लाभ होता है। प्रति दिन श्राधिक जल पान करना चाहिये, फल प्रति दिन खाश्रो, पानी में नीवू का अर्क मिलाकर पीने से लाभ होता है। टट्टी प्रति दिन होनी चाहिये। यदि रोगी का काष्ट बद्ध है तो रोग चंगा नहीं हो सक्ता है॥

रोगी स्थानों में साबुन धौर पानी न बगाधो, स्वच्छ नरयक का तेक या वैसजीन को पिघला कर पपड़ो को हटाने के लिये चुण्डना चाहिये।

रोगी स्थानों को न खुजलाश्रो। कोटे वालकों के हाथां को कोई तह

उकौत के धारम्म में प्रथम खुजलो वाले भागों को लोशन से स्पंज करो। लोशन ऐसे बनाधोः—एक ख़ूब भर के बड़ा खम्मच पकाने के सोडा को एक गिलास पानी में डालो कि इस पर टालकम पावडर या कुड़ स्वेत सार पदार्थ या स्टार्च हिड़को धौर तब पट्टी गाँधो॥

गिंद कुछ गीली है और पपड़ी भी है तो एक लेप लगाओ इस प्रकार बनाओ:—जिंक भ्राक्साइड (Zinc Oxide) दो छोटे चम्मच, उतना ही स्टार्च, हतना ही वसलीम या निर्मल मारियल का तेल एक बड़े चमचे भर हन तीनों को एक साथ मिश्रित कर रोगी भाग पर लगा दो॥

यृदि प हज़ोना वहुन काल से हैं और रोगी स्यान सूखे और विजने वाले हैं तो पाधा रड़ा चम्नच कोनदार के दृष्य पदार्थ का जो और दो वड़े चमत्र तिहु चाइनाइड, इन को मिला कर रोगी माग पर लगाओं। किलो २ रागी का गन्ध ह का लेग की खुक्ती के निये हैं जामदायस होवा है।

द्दत्वचा का रोग है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सका है यह एक रोग-कृति द्वारा होता है, जो उस फक़्री के न हैं होता है जो सात के डपर हो जाती है, यदि वह रात मर वर्नन में रक्षा रहे।

यह रोग पेसे जन के गरीर के रगड़ने से, वस्त्र में, यः वीतिया पा विद्योते के, जिसे दृष्ट् रोग है, हो जाता है। यह शोव फेल जाता है घीर डन बाज हों हो जिन के मरीर या सिर पर दृष्ट् है पाठशाला न मेजो जब वक कि घडड़े न हो ज.एं॥

दृष्ट् रह होटे ल'ल या भूरे धाने वे घारंम होता है और सब दिशा मों में केनता है । ज़ुद्द करन पर्वरत् भन्ने का केन्द्र स्वचा के ज्यामाविक रंग पर घा जाना है जह यह होता है, नो राग का घाकार हुछ के सामान हो जःता है, और ख़ज़ जी वीच्य होती है॥

इरही द्मः में नीचे दियः हुचा नेय सन्दर्ग क्षाल को लगाची:— एक होटा बन्नच मर (१ ड्राम) रेसोर्सिन, (Resorcin), १० जेन सेनिसिनिक एसड (Salycilic Acid) चौर का बढ़े चम्मच (या म हाम) बैसजीन या न रियज का तेन हन को मिलिन करी। प्रात: काल तारपीन खगंश्रा और दो या तीन दिन तक रात को लेप और मोर को तार पोन (turpentine) जनाया करो ॥

असाध्य दशाओं के जिये घाइयं डीन का लेप प्रति विसरे दिन ही या तीन वार लगाची और नामक री घायधि इस प्रकार से बनाई जानी है कि दा हहे बन्मच (या १ घोन्स) मरहम में २० प्रेम क्रिसेरोबीन अर्थात गोझा गावहर [chrysarobin (goa powder)] ज्ञाल कर मिला लो यह मग्हम बज्जन उत्तक करता है और इस को प्रति दिन उत्योग न करना

रोगी के वस्त्र पर दाद के रोग कृमि होते हैं इस कारण से विनयान इत्यादि वस्त्र जो वचा पर पिंदने जाते है उन्हें सप्ताह में एक वार खबश्य छवाजना चाहिये॥

सिर का दाद।

सिर का दाद वर्षों में बहुधा होता है। इस से बाल सफ़ेद हो जाते धौर गिर भी पड़ते हैं, बड़े बड़े ज़िल के पपड़ी बाले घाव सिर पर हो जाते हैं कभी २ सिर के समस्त वाल मड़ जाते हैं॥

#### विकित्सा।

सिर के दाद की चिकित्सा वाल काटे विना नहीं हो सकी। सब से उत्तम उपाय यह है कि दाद वाले स्थान और उसके निकटवर्ती स्थान को अस्तरे से स्वच्छ करवाओ॥

वानों को मुंडाने के पश्चात् वही चिकित्सा हो सक्ती है जो उपरोक्त शरीर के दाद के लिये बताई गई है। एक प्रकार का सिर का दाद छति कठनाई से प्राच्छा होता है, यदि उपर लिखे हुए इपायों द्वारा ध्राच्छा न हो हो किसी डाक्टर की सम्मति केनी चाहिये, नहीं तो रोग बढ़ कर ध्रमपूर्ण सिर को गंजा कर देगा॥

फोड़े श्रीर खवा के घाव।

बहुत से वालकों में किसी न किसी प्रकार के घाव शरीर की त्वचा के किसी न किसी भाग में होते हैं। इन घावों का साधारण कारण मैलापन है। यदि वालकों को प्रति दिन स्नान कराते तो वे रोग कृमि जिन से ये घाव होते हैं त्वचा पर से निकल जाते॥

वातकों की विचा को घावों से रिवत रखने के तिये आवश्यक है कि उन के शरीर और वस्त्र को स्वच्छ रक्खो और उन्हें मिक्खयों और मच्छरों के काटने से वचाधों ॥

यदि वालकों की भूमि या घूलि प्रित गली में वैठने या लेटने दोगे हो किसी न किसी प्रकार के फोड़े उन के प्रवश्य ही निकल प्रावेंगे॥

यदि वालक की खाल पर खरोंच लगी या कुचल गई है तो घोट खगे स्थान की धो के स्वच्छ करो। खरोंच या कुचले हुए भाग को सुखाने के पश्चात् थोड़ा सा बारासिक एसिड का पावडर छिड़को या उस पर थोड़ासा टिङ्कचर धाएथोडीन लगा हो। यदि धाव से जल निकलता है तो टिङ्कचर धाएथोडीन न लगाथो। बोरासिक ऐसिड का पावडर या धाएथोडीन खरोंच या कुचले भाग को पकने न देगा॥ जब वालक के शरीर पर फुंसियां हों सो को चिकित्सा इस प्रध्याय में फुंसियों के निमित्त वताई गई है उस का उपयोग करो। यदि वालक फुंसियों को खुजलायगा तो घाव हो जायगा॥

यदि त्वचा पर धाति सूत्म फुसियां हैं तो छन को सूई से या हों।
सेज़ बांस के टुकड़े से खोलो, सूई या बांस के टुकड़े को उपयोग करने के
पूर्व या तो टिङ्कचर धाएग्रोडोन में या खोलते जल में डुवोध्यो। फुंसी को
खोल कर धौर उस में से पीप निचोड़ कर निकाल डालने के पश्चात्
पक छोटा फाहा एक बांस की चिपट्टी के सिरे पर कुछ कई लपेट कर
बनाथ्रो। इस फाहा को टिङ्कचर धाएथ्रोडीन में हुवा कर फुंसी में घुसेड़
हो। तत्पश्चात् थोड़ी सी कई या स्वच्छ कपड़ा फुंसी पर लगा कर
एक स्वच्छ कपड़े की पट्टी बांध दो॥

यदि त्वचा पर फोड़ा है तो हसे छोटे फल वाले तेज चाकू से खोलना चाहिथे। 'चाकू को कर मिनिट तक उवालो। हस को खोल कर हसी प्रकार का सेवन करों जो ऊपर हताया है। यदि रोगी को वार २ फोड़े धोते हैं तो देन में तीन वार पाव ब्रेन केलशियम सलफ़ाइड (Calcium Sulphide') जा दो॥

पक बड़े को इं की चिकित्सा पेसे करो:—इसे पहिन्ने नोशन से घो हानो। नोशन पेसे बनाध्यो:—एक चाय के चम्मच भर नाइसोन (lysol) को गिलास भर पानी में हानो। दूसरा नोशन यूं बनता है कि परमेगनेट धाव पोटाश के कुछ थोड़े टुकड़े दो बड़े चम्मच भर पानी में हानो, फोड़े को घा हानने के पश्चात् कुछ वोरासिक पेसिट इस पर किइको ॥

लफ़ेदा का मरहम या व्हाईट प्रेसीपिटेट झॉइन्टमेन्ट (white precipitate ointment) साधारण वालक के गर्दन झौर चहरे के साधारण फोड़ों के लिये झित उपयोगी हैं॥

वड़े खुने भौर कचे घाव के निये यह चिकित्सा भनी है कि दो तीम तह उस कपड़े की जो एक वड़े चम्मच भर नमक को प्यांना भर पानी में घोल कर नोशन बना कर गीला कर जो जगाश्रो। इस गीले कपड़े के ऊपर तेल खुपड़ा हुआ काग़ज़ रक्खों तब पट्टी बांधो। प्रत्येक घर्यटे नमकीन जल में कपड़ा मिगोश्रो यह चिकित्सा श्रांत जामकारी है॥

#### कोइ।

कोड़ एक रोग-कृमि वीमारी त्तय रोग के समान होती है। इस के रोग कृमि रोगी के शरीर के घावों में और इस की नाक के रेट में पाये जाते हैं। इस वात का निर्णय हो चुका है कि कोढ़ कई प्रकार के भोजन, जैसे मक्की के खाने के द्वारा, नहीं होता है। यह रोग पशुओं द्वारा जगता है यह भी चूक है; पर्नु जिस मनुष्य को यह रोग है उसी से जगताहै॥

यह हो सक्ता है कि कोड़ किसी प्रकार के कीड़ों द्वारा जेसे, छुपं,

चीतड़, खटमल और पिस्सू से लगता है॥

जब घर में एक को कोह होता है तो घराने के धौर जनों को भी खग जाता है। इस कारण निकटवर्ती सम्बन्ध द्वारा रोग फैलता है। यह रोग बहुधा ऐसे लोगों में पाया जाता है जो मैली, घनी मगडलियों में रहते हैं धौर श्रवने शरीर को स्नान द्वारा खाफ़ नहीं रखते धौर न बार २ ध्रवने कपड़े धोते हैं॥

जन्म।

दो प्रकार का कोढ़ होता है, पर दोनों एक ही प्रकार के रोग छिम द्वारा होते हैं। कोढ़ के प्रथम जल्ला जो दीख पड़ते हैं यह हैं : ज्वर चढ़ना सिर पीड़ा धौर शरीर के भिन्न र ध्रङ्गा में पीड़ा होना या शरीर के भिन्न र भागों में ठएड लगना, छुन्न सा ज्ञात होना। दूसरा प्रथम लल्ला पसीना निकलना है, पसीना सम्पूर्ण शरीर में या शरीर के एक भाग में जैसे हाथों या पैरों या सिर में निकले। पीछे चहरे पर छौर खंगो में दाने निकलना छौर मुख्य कर के माथे की, गालों की, नाक की, कान की, होंठों की त्वचा पर गांठे पड़ने लगती हैं। बहुवा खाढ़ी मूंछों छौर पलकों के बाल सह जाते हैं, पीछे कोढ़ द्वारा पलकें, नाक उंगलियां धंगूठे छौर शरीर के धौर र भाग सड़ कर गिर पड़ते हैं॥

दूसरे प्रकार का कोढ़-रोग केवल चेतना तन्तुओं को मुख्य कर जगता
है घोर सम्पूर्ण स्वर्शेन्द्रिय झान मर जाता है परन्तु स्वर्शेन्द्रिय झान के मरने
के पूर्व तीत्रण पीड़ाएं मुख्य कर खामने के हाथों छोर सामने की टांगों
में होती हैं। पीछे त्वचा पर धन्वे दिखते हैं, ये धन्वे प्रथम तो जाल होते
है पर थांड़े काल परचात् इन धन्वों का केंद्र रचेत हो जाता है छोर इस
में कुछ स्वर्श झान नहीं होता है। बाल सड़ जाते है, लहवटें छोर छिलके
दिखाई देते हैं, फिर समय पा कर हाथों छोर पैरों के स्नायु छुल पड़े
जाते हैं। उंगिलियां, शंगुठे छोर श्रीर के दूसरे छंग सड़ कर सड़ जाते हैं।

चिकित्सा।

प्रत्येक कोढ़ के रोगी का समाचार स्वास्थ्य श्रध्यत्त को देना चाहिये सरकार प्रत्येक देश में कहीं न कहीं कोढ़ियों के श्रस्पताल वनवाती है इन ध्यस्पतालों में उत्तम रत्ता धौर चिकित्सा के उपाय उपयोग होते हैं धौर कुळ खर्च भी नहीं होता है। यदि रोगी प्रस्पताल को जावे तो रोग से चंगे होने की धाशा है। यह मुख्य वात है कि जब का ध्यारम्भ हो तव ही फ़ौरन कोढ़ की पहिचान करा ली जाय। क्योंकि जितनी शीघ्र चिकित्सा हो उतनी ही ध्यधिक ध्याशा रोग को रोकने की होती है इस कारण ज्यूं ही रोगी किसी भी लक्तण को ध्यपने शरीर पर देखे तो तुरन्त ही ध्यच्छे ध्यस्पताल जावे॥



## नेत्र और कान के रोग

चिङ्गारी या अन्य वस्तुश्रों का नेत्र में पड़ जाना।

जव चिङ्गारी या धूलि के क्या नेत्र में पड़ जाते हैं, तो उंगली से नेत्र को न मलो, न रूमाल से नेत्र को पोंकु कर क्या निकालों, रोगी को लिटा दो

पिंदती उंगली श्रीर श्रंगुठे से नेत्र की खोल कर बोरिक ऐसिड का लोशन नेत्र में डालो इस से चिड्नारी या कण धुल जायगा।

यि इस से चिङ्गारी या कया न निकले तो पलक को उलटाओ। रोगी को नीचे दृष्टी करने को कही और हाथ धो कर के वरीनी और पलक के छोर को दृहिने हाथ की उंगली और अंगुठे से खोलो। तब पक छोटी पेंसिल या बांस के दुकड़े से कपर के पलक को द्वाओ और उसी समय नीचे के पलक को सामने उठाओं ऐसा कि पलक का भीतर का भाग वाहर आवे (देखो उदाहरण पृष्ट २६६) पलक को



नेत्र में कुछ पड़ जाय <sup>उ</sup>से निकालने की पहली विधि

पैसा रक्खों जब कि स्वच्छ कपड़े से चिङ्गारी या दूसरे ध्रान्य पदार्थ को नेत्र से निकाल रहे हो। चिङ्गारी या नेत्र में जो वस्तु पड़ गई थी निकालने के पश्चात् नेत्र में पीड़ा मिटाने के हेतु कुछ बून्द वोरिक पेसिड के लोशन फी डालों।

यदि नेत्र में एक दुकड़ा चूने का पड़ जाए तो श्रांख को एक छोटे चम्मच सिरका श्रौर श्राधा गिलास पानी मिला कर घो डालो॥

पलक के छोर का सूत्र जाना—चिकित्सा।

पहिले सुखी पपड़ी को गर्म जल से पलकों को घो कर निकालो। वरीनी के ढीले वाल खींच कर निकाल डालो तब प्रति रात मरहम ज़रा सा लगायो यूं वनथोः—एक पड़े चम्मच (४ ड्राम) वैसलीन में ४ प्रेन पीली ऑक्साइड थाव करक्यूरी (Yellow Oxide of Mercury) को मिश्रित करो॥

(२६६)



ध्रन्य पर्दाय नेत्रों से निकालने की दूसरी विधि।

#### विलली निकलना।

गुहेरी निकलना पलक पर का फो है। यदि गुहेरी बार २ निकलती है। रोगी को जा कर नेत्र-वेद्य को ने। दिखा कर परीक्षा करानी चाहिये कदा चित् चश्मा लगाना स्नावश्यक हो॥

#### चिकित्सा।

पलफ को श्रित गर्म जल से थो, गुहेरी पर के वाल निफाल डालो शौर तथ लकड़ी की दांत खरोचनी या छोटी पतली लकड़ी की सलाई के सिरे को टिक्चर श्राइबोडाइन में डाल कर उसी

सिरे से वित्तनी के वाल निकालने के द्वारा जो सूत्म छेद हुआ उस में डालो। जब गुहेरी में से पीप निकल श्राता है, तो कुछ मरहम जो उपरोक्त प्रकरण में वर्णन किया है पलफ के किनारे पर खुजन के लिये लगाश्रो॥

#### नेत्रों का ग्राना।

नेत्रों के घाने के साधारण कारण ये हैं:—धूलि या मैल नेत्र में पड़ जाना, नेत्रों को उंगली से मलना, एक मले कपड़े या कमाल से नेत्रों को पेंड्ना, मुंद को तालाव के पानी में धोना, चिलमची घौर तौलिया उन लोगों के उपयोग करना जिन के नेत्र घाये हैं। यालकों के नेत्रों पर मिक्ख्यों को बैठने न देना चाहिये॥

तम्बाक् पीना, सिगरेट पीना, या किसी भी प्रकार की मदिरा पीने से नेत्रों का उपरोध होता है छौर पहुत से नेत्र रोग होते हैं। किसी वालक की घांखों में वहुत सा रवेत या पोला पीप होता है इस का कारण प्रमेह के रोग-कृमी हैं, यह नेत्र रोग वड़ा ही भयानक कर साध्य है छौर इस के द्वारा बहुतेरे अन्धे हो जाते हैं। यदि डाक्टर इस की चिकित्सा न करे तो निश्चय धम्धे हो जाएंगे। इस प्रकार का नेत्र रोग छोटे उत्पन्न हुए वालकों में वहुत पाया जाता है। इसे रोकने के क्षिये कुछ वृन्द धार्गिराल (Argyrol) जोशन की ज्यूंही वालक उत्पन्न हो इस के नेत्रों में डाल हो। (देखो प्रन्याय ४० वां, उपचार नम्बर ३)॥

सद प्रकार के ध्यसाध्य नेत्र रोग धाति छूत के हैं धौर एक जन से दूसरे को तौलिया, रुमाल, साधुन, विजमवी हत्यादि से लग जाते हैं। इस जिये यदि घर में एक जन को नेत्र रोग है तो उस की तौलिया विजमवी साधुन को दूसरे लोग उपयोग न करें। वह जो रोगी की विकित्सा करता है धौषधि डालने के पर्चात् प्रत्येक धार ध्रपने हाथों को गर्म जल धौर साधुन से मली मांति धोवे। मिन्खयों द्वारा भी नेत्र रीग फंजता है इस कारण बालक के नेत्रों से मिन्खयों दूर रक्खों॥

चिकित्सा।

किसी भी प्रकार से छांख छाने में वोरिक एसिड के लोशन का उपयोग करो। एक प्याले जल में दो वहे चम्मच वोरिक एसिड के हालो यह छोषि एक स्वच्छ वोतल में रक्खो। उर्यू २ लोशन का उपयोग करो त्यूं स्यूं छोर पानी मिलाते लाओ जब तक कि पोतल का उब पावडर समाप्त न हो जाय। एक छोषि चून्द छोड़ने पाली नली से छोषि प्रति तीन या चार घर्यटे डालो या इस से अच्छा उपाय यह है कि " छांख के प्याले" को छोषि से छाधा भर दो तय इसे नेत्र पर लगा दो कि ठीक से पलकों पर जम लाए। सिर को पिछे सुकाओ छोर पलकों को खोलो कि छोषध भीतर नेत्र में प्रवेश करे इस " नेत्र-प्याले" को नेत्र पर कई मिनिट तक लगाये एक्खो। वोरिक लोशन के उपयोग करने के परचात् प्रति सैंकड़ा १० छंश छार्गिराल लोशन का बना के एक २ वृन्द एक २ नेत्र में डालो॥

यदि वोरिक एसिड या छार्गिराल प्राप्त न हो सके तो छाधा छोटा खम्मच नमक को पानी में डाल कर इस जल का उपयोग करो, नमक पानी में मिला कर उसे छ्यालो सब ठगडा कर के उपयोग करो॥

नेत्र माने की चिकित्सा में यह जावधानी छाति ही मुख्य है कि जो कुछ नेत्र में उपयोग किया जाय छाति स्वच्छ हो॥

द्रीकोमा (Trachoma) पलकों के भीतर दाने पड़ जाना।

यह नेत्र रोग का एक श्रांत श्रसाच्य क्रव का रोग है, यदि इस रोग
के रोगी की पलकं नीचे को खींची जाएं कि मीतरी सतह दिखाई दे तो यह
देखोगे कि पलक में श्रसंख्य कोटे २ दाने हैं इस की चिकित्सा नेत्र श्राने की
चिकित्सा के समान करो, पर इस में तृतिया (Copper Sulphate)
खोशन श्रोर कई श्रोर श्रोषधियां भी चंगा होने के हेतु उपयोग करनी
पहेंगी। यह एक श्रांत स्तृत का रोग है श्रोर डाफ्टर से श्रवश्य सम्मति
केनी साहिये॥

# स्वास्च्य घोर दीर्घायु

हूर इहर, - निकटवर्ती इहरा, - नेशों में पीड़ा। माहतिक भाव से पुलाक को नेत्र से एक फुट की हुरी पर पह केता चाहिरो। चित्रं पुरतक को तिकट रखना पड़ता है तो प्रत्यस है कि वुम्हें चर्मा जनाना चाहिये । पहुते समय होषा का ध्रह्में सा दिखाई देना, भेत्र केल्ल में पीड़ा, तेल के बहुं और पीड़ा, तिर पीड़ा हम सब से यह वाल प्राट होती है कि तुम्हार नेत्र विग्रहे हैं, इस दिगाड़ को ठीक करने के लिये पत तें प्रचेश के यहां जाना वाहिंग जो तुम्हारे में श्री की प्रीता हर ठीन प्रकार का चरमा दे सके। वे जीत जी चरम वेचते के जिये फरी नगात फिरते हैं विश्वास योग्य नहीं हैं॥

कान का हिन्द प्रायः एक हंच गहरा है। कान के हेच की भीतर होर पर एक मिल्ली है जी कान का परहा कहनती है (देखी ट्याहर मायर छ। (३ वॉ) १स हेंद्र में मैला एकत्र हो कर हाँद्रीपन हो सका है, वहिरा-एन जो ध्वनसमात होता है दहुया कान में मैला एकत्र होने हे हारा हो

में कि निकालने के हें छु एक लोशन एक होटे बस्मब भर पहाने में सीडा को तीन या चार छहे चनमच गर्म जल में मिलाओ, बार्चे कान का केल निज्ञालने हैं। लिए रोनी को इहिनी छोर लिहाछो, गर्म छोषधि जान में हालो। जल को कई मिनिट. कान में रहने दो कि कैल को कोमल करे तक प्रकारी होरा हुछ तम हो पान भवा का कामन कर वव का को के के कि की के के कि कि कि के होड़ो। यदि विवहारी प्राप्त नहीं हो सकी है तो एक वक्दी की संवाह हाड़ा। थार । प्रचकारा नात गरा हा सका ह वा एक वाकड़ा का सवार के होर पर इन्हें लोटो ! यह मेली मांति देख कर निर्वय कर लो कि हुन होर समझो तह निकालो ऐसा करने से मैल का हैर निकल श्रायता। इह बार समाना वर गिकाला यहा करन क मल का हर गक्तल नाया। इही सावधानता पूर्वका लक्ष्मिकी की स्वाई की होई में जान के प्रदे तक धुलाना पहुंगा क्योंकि कान के परदे का खगहा का हर स जान के परद पर के परदे की खगमता के उपरोध ही जाता है। विहरावना जो धीरे २ होता है और हड़ता के वहुत होल के होता है। जहां आता है हिंहीं करके नाका, व्याद हुवा क वहंत हाल क हाता क्षेत्र कार्य है के क्षेत्र काका, व्याद होता क वहंत हाल क हाता कार्य कार्य हैं। देश का काता ह पढ़ेवा करण वाका, कराठ कार सब्य काव प्रदेश कराव होता के जिल्हें में कि को देखते से विदित होता कि कराठ और कान क है। अध्याय (२ व म वित्र का एखन त विश्व हाणा कि करण क्षार कान के महम में एक वित्र है। जह नाक में जिलाम होता है या करण कार कान वो रोग-होंमे कान में प्रवेश करते हैं प्रोर विहेरियन के कारण होते हैं।

बढ़े हुए कहवे और राद्द भी विहरेपन के साधारण कारण हैं (देखों २६ वें ध्रांड्याय में चिकित्सा के लिये) इस प्रकार से विहरेपन को चंगा करने के लिये नाक ध्रीर क्यांड में ध्रीवधि लगानी चाहिये। नाक को दिन में तीन वार पकाने वाले सोडा का एक चम्मच भर कर ध्रीर एक छोडा चम्मच नमक का एक गिलास पानी में मिलाकर लोशन वनाध्रो, उस से धोध्रो ध्रीर नाक स्वच्छ रक्खो। लोशन को उपयोग के पूर्व गर्म करो ध्रीर इसी ध्रीवधि से दिन में तीन वार कग्रंड का कुछा करने में उपयोग करो॥

#### क्या करना चाहिये जब कोई कीड़ा या दूसरी वस्तु कान में घुस जाय।

यि कोई कीड़ा कान में घुस जाय तो कुछ नारियल का तेल या सुगफली का तेल डाल कर उसे मार डालना चाहिये। धौर तथ पिचकारी द्वारा जो इस घ्रष्याय के पिहले भाग में वर्ताई है निकालना चाहिये। यि कोड़ा दिलाई देवे तो उस को छोटी चिमटी से पकड़ कर निकाल डालना चाहिये॥

पेसे दढ़ पदायों को जैसे कंकर या मरर निकालने के लिये कान को नीचा करो, कान को पकड़ के सामने थ्रौर पीक्के की थोर खींचो थ्रौर कान के किंद्र के सामने त्वचा को मलो। पेसा करने से कभी २ सेम, मरर या कंकर वाहर गिर पड़ेगा। यदि कान में सेम या थ्रौर किसी प्रकार का वीज हो तो कान के छेद में ज़रा सी शराव डाज दो कि वीज फूल न जाय। यदि उपरोक्त उपाय लाभ दायक न हों तो उत्तम होगा कि डाक्टर की सम्मति लो क्योंकि उस में से निकालने के यत में कान को वहुत हानि पहुंच सक्ती है।

कान की पोड़ा।

कान की पोड़ा वहुधा नाक श्रीर कगठ में सदी जगने के कारण मध्य कान में सूजन हो जाने से होती है। बढ़े हुए कहने श्रीर ग़दूरों द्वारा बहुत कान-पोड़ा होती है, नाक को ज़ोर से ज़िनकने से भी कान की पोड़ा होती है। गोता जगाना या तरङ्गों में स्नान करने से भी कान पीड़ा होती है॥

#### चिकित्सा।

लेट जाओ और पीड़ित कान को एक रवर की थेली में गर्म जल भर कर या एक बोतल में पानी गर्म भर कर लगाओ पत्येक दो घराटे ज़रा सा गर्म जल जो सह सक्ते हो कान में डालो तब कान को र्का से सुखा हो॥ यदि कान १२ घराटों या उस से भी श्रिधिक देर तक पीड़ित रहे तो एक डाफ्टर की सम्मती लेनी चाहिये॥

#### कान का घहना।

जव कान की पीड़ा के परचात् कान वहने जगता है ती यह प्रत्यक्त है। कि इस पीप में जो कान में बना कान के परदे को फोड़ दिया है।

पक्त छोटी लकड़ी की सलाई को लो छौर हल के पक सिरे पर स्वन्त्र कई लपेट के दिन में दो पार कान को सुखा दो। तव एक कई का फाहा गर्म वोरिक पेमिए में (वही जो नेत्र के लिये उपयोग किया था) भिगोछो छौर इस फाहा का कान के छिद्र में उपयोग करो। पेसा करने के परचात् सुखी कई का उपयोग कर कान को सुखा दो। छौर तव सुखा पोरिक पेसिट का पावहर कान में डाल दो। सुखा दोरिक एसिड कान में एक छोटी काराज़ की नली वना कर हालो। कुछ योड़ा सा दोरिक पावहर काराज़ की नली में डाल फर कान के छेद में घुसेड़ो छौर फूंक कर पावहर कान के छेद के भीतर हाल दो। यह चिकित्सा प्रति दिन करनी चाहिये। छेद का मुंह और कान के भाग जो पीप से गीले ही जाते है तो वहां पर वैसलीन या नारियल का तेल चुपड़ना चाहिये कि फोड़े होने से वहां रहें॥

जव कान वहता है धौर यदि कान के पीछे पीड़ा विदित होती है सो वह एक ध्रित धलाध्य रोग का चिन्ह है घौर यदि डाक्टर से सम्मित ते कर उस की चिकित्सा न करें तो शीव्र मृत्यु हो जायगी॥



#### श्रध्याय ४४।

## श्राकस्मिक घटनाएं।

श्राकित्मक घटनाएं ध्यौर चोटें प्रति दिन ध्याती हैं। प्रत्येक घड़ें घराने में ऐसा कोई दिन फिटिनाई से वीतता होगा जिल में घर के कोई जन का कुछ कट न जाय, या कुचल न जाय, या नेत्र में कुछ पड़ न जाय, या दांत में पीड़ा न हो। कमी र हानि श्रधिक होती है जैसे हड़ी टूट जाना था गहरा कट जाना जिस से रक खूब ध्रधिक वहला है। जब ऐसी घटना होती है तो बहुत से लोग केवल खड़े हो कर देखते ही हैं परन्तु उस मनुष्य की जिसे चोट लगी है कुछ सहायता नहीं कर सक्ते हैं। प्रत्येक को यह जानना ध्रावश्यक है कि ध्राकिस्मक घटनाधों में क्या करना चाहिये, क्योंकि शीव उचित उपाय करने से तुम किसी की जान बचा सकोगे॥

#### पट्टी बांधना। (bandage)

प्रत्येक चोट में पही वांघना ध्यावश्यक होता है इस जिये प्रत्येक को यह जानना जित है कि शरीर के भिन २ भागों में पही कैसे वांधनी चाहिये। पही स्वच्छ कपहे की होनी चाहिये। बांहों ध्यौर टांगों के जिये प्रायः २ इंच खोड़ी पही होनी चाहिये। उंगजी के जिये पक इंच खे कुछ कम चौड़ी पही होनी चाहिये। भजा होगा कि पहिने से कई पहियां तैयार कर के रख जो। इन को जपेट कर स्वच्छ काग़ज्ञ या स्वच्छ कपड़े में एक्खो। ध्यागामी तीन पृष्टों में उदाहरण दिखे हैं कि पही (bandage) कैसे ठीक ध्यौर उचित रीति से वांधनी चाहिये॥

#### **इचल जाना।**

जब एक जन गिर जाता है या अपने शरीर के किसी भाग को भारता है या किसी से मार खाता है जो चमड़ा बहुधा दूरता तो नहीं है परन्तु त्वचा के भीतर के मांस को हानि पहुंचती है और कोई र होटी नीजी रक्त नालियां टूट जाती हैं इसी के कारण से चोट जगने के पश्चात् चोट की जगह धन्धा दिखाई देता है॥

( 388 ) '

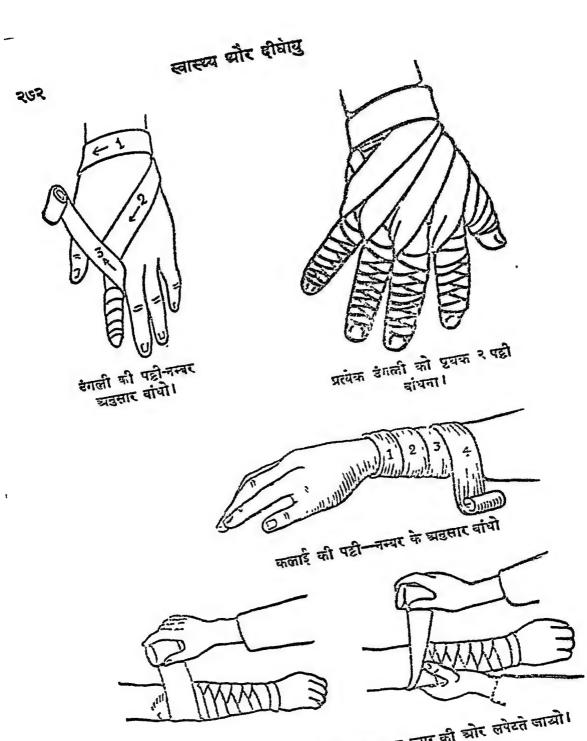

नांह की पट्टी—कलाई से लपेटते हुए चित्राहसार जपर की घ्रोर लपेटते जायो।



पांव की पट्टी<del>-नम्</del>वर के अन्नसार वांधो

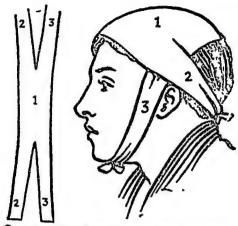

सिर की पट्टी-जैसा दिखाया है वैसा कपदा काटो, नम्बर के अबुसार बांधो



जांघ की पट्टी—जैसे नीचे बताई है वैसे पट्टी काटो और जपर के समान बांघो





पट्टी की काट छांट की रीति

## स्वास्थ्य भौर दीघायु



। 2 त्रिकोण सिर की पट्टी।



त्रिकोण सिर की पट्टी एक च्रोर का दुग्य।

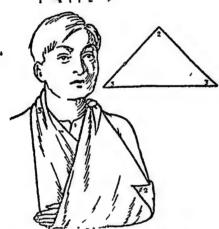

त्रिकोण पट्टी वांच लटकाने के लिये।



कन्वे और अपरी वांइ की पहियां।

#### चिकित्सा।

तुरन्त हिम जल या पहुत ही ठगुडा जल डालो। यदि वर्फ़ का पानी या प्रति ठगुडा पानी न मिले तो यह करना उत्तम होगा कि कपड़े (जैसे कमाल या छोटी तौलिया) की प्रति गर्म जल में डाल के निचोड़ कर हिलाओ और इन कपड़ों को चोट के ऊपर लगा हो, इन कपड़ों को वार २ गर्म जल में भिगोओ या एक वोतल गर्म जल से भर कर कपड़ों पर रख दो॥

चोट लगे भाग को उठाछो। इस से पीड़ा मिट्ती है॥

यदि चोट लगे भाग का चमड़ा कर गया है तो फाहा से टिंक्चर ध्राहग्रोडाइन लगाध्रो या छुळ वोरिक ऐसिड का पावडर उस पर छिड़को धौर पक स्वच्छ कपड़े की पट्टो बांघो॥

#### त्वचा का छिल जाना और चोट लगना।

जब चमड़ी छील जाता है या जब ज़रा सा कर जाता है तो सब से उत्तम उपाय यह है कि फाहा बना कर टिंक्चर छाइश्रोडाइन लगा दो तय थोड़ा सा बोरिक पेसिड का पावडर छिड़क दो छौर पट्टी बांध दो। टिंक्चर छाईश्रोडाईन से जब पहिले लगाते हैं तो पीड़ा होती है परन्तु यह पीड़ा केवल कुछ सेकरड तक ही रहती है। यहि चोट लगा स्थान मेला हो तो भी टिंक्चर छाईछोडाँइन लगाने के पूर्व उसे मत घोओ।

यि ज़रा सी चोट लगी है तो केवल एक बार छौषि लगाना वस होगा। परन्तु यि चोट अधिक लगी छौर घाव वड़ा है छौर घाव के छास पास की त्वचा हुसरे दिन लाल छौर फूली है तो पट्टी निकाल हो छौर यदि पीप हो तो गर्म वोरिक एसिड के लोशन से (एक छोटा चम्मच वोरिक ऐसिड को छाधे प्याले गर्म जल में डालो) धो डालो। घोने के परचात् एक कपड़ा इस में गीला कर घाव पर रख कर पट्टी वाँध हो। यदि कपड़े को प्रत्येक घराटे वोरिक एसिड के लोशन में गीला कर घाव पर रख हो परिक एसिड के लोशन में गीला कर घाव पर रख लोग में उतना ही समक घोल डालो और दूसरी छोषधियां घाव को घोने में उपयोग कर सके हो, इल दाने पोटासियम परमंगनेट के या रै० से २० वृन्द लाईसोल या कारवोलिक एसिड के छाधे प्याले गर्म पानी में डाल कर उपयोग करना लाभवायक होता है।

गहरे, कए घाव जिन में रक्त श्रधिक वहता है।

यदि घाव में से बहुत रक्त वहता है धौर कम नहीं होता है तो एक एवच्क कपड़ा धार्ति गर्म पानी में डुवो के घाव पर लगा कर द्वाधो। पानी को खुब गर्म होना चाहिये नहीं तो यह उपाय व्यर्थ होगा॥

यदि रक्त घाव से प्रति शोघ वहता है तो रोगी को लिटा दो प्रीर

घाव के ज़रा कपर दोनों श्रंगूठों से फोमल भाग फो दवाश्रो यदि घाव पांह घा टांग में हैं तो एक तह किया हुश्रा फपड़ा वा रूमाल को ढीला कर के घाव के ज़रा ऊपर के श्रंग में वांधो श्रोर एक लकड़ी से कपड़े को ज़ोर से मोड़ने के लिये उपयोग करो। एफ छोटा गोल पत्थर या डाट कपड़े की तह में घाव के ज़रा ऊपर रखना रक के वहने को वन्द करने में श्रात लाभदायक होगा हल की श्रोदता कि केयल कपड़े ही फा



उपयोग हो। कपड़े को ज़ोर से मोड़ो टांग या बांह को कपड़े से मोड़ कर (देखो उदाहरण चित्र) बांह या टांग बांधने से रक्त बहुना बन्द करना जिस में से रक्त निक्तलता है ऊपर उठानी चाहिये और एक टेकन पर रखना चाहिये कि रक्त का प्रवाह उस में से कम हो। ज्यूंही रक्त प्रवाह बन्द हो जाता है त्यूंही कसे कपड़े को हटा जेना चाहिये पर इस को धीरे २ ढीला करना, ज़रा सा एक २ समय खोलना चाहिये क्योंकि यदि सब एक दम से खोल दोगे तो घाव से फिर रक्त बहुने लगेगा॥

ज्यूं ही कपड़ा कस के मोड़ा गया तो एक फाहा कमाई हुई कई का एक सर्लाई के छोर पर लपेट कर वनाथ्रो थ्रौर टिंक्चर थ्राईथ्रोइडाईन का घाव पर लगाथ्रो, जब रक्त बहना वन्द हो जाता है तो घाव के ऊपर कुछ तह फपड़ की जो कुछ मिनिट तक उवाला गया है रक्खो तत्प्रचात् पट्टी बोधो॥

## खोपड़ी के घाव से रक्त वहना बन्द करना।

घाव के ऊपर एक पतला कपड़ा जो टिंक्चर पाईछोडाइन से गीला हो रक्खो तब इस पर कई तह स्वच्छ कपड़ों की गही बना कर रक्खो, इस गही को दढ़ता पूर्वक घाव पर दवाछो॥

#### चहरे धौर गर्दन से रक्त बहुना।

कटे हुए होंठों का रक्त वहना यूं वन्द करो। हाथों को धोथो, चौथी हंगली मुंह के भीतर धौर श्रंगुढा वाहर कर के डंगली धौर श्रंगुठे से चोट को दहता पूर्वक दवाश्रो॥

जब मुंह से श्रधिक रक्त वहता है तो रोगी का गजा ऐसे पकड़ो जैसे

हुम उस का गजा घोंटने के समय करते हो। उस का गजा जबड़ों के नीचे

पकड़ कर ज़ोर से द्वाध्यो इस से रक्त का प्रवाह चहरे पर कम हो जायगा।

इस के लाथ गही बना कर घाव पर रख कर जैसे खोपड़ी की चोट पर

किया वैसे ही द्वाध्यो॥

कन्धों धौर वराज से रक्त वहना।

हंसजी की हड़ी के बीच में पीछे से श्रंगुठे से हढ़ता पूर्वक दशश्रो (देखो उदाहरण—नीचे दिया हुश्रा चित्र)

जब घाव में विगाड़ हो तव क्या करना चाहिये।

त्तव घाव जाल, पीड़ित श्रौर सूज जाता है श्रौर उस में कुछ पीप पड़ गई है तो उसके लिये यह उत्तम उपाय है की कई छोटे कपड़े वोरिक पसिष्ठ के लोशन में, पक छोटा चम्मच वोरिक पसिड को श्राधे प्याले पानी में डाल कर, गीले घाव पर रक्लो, इस को बार र गीला रक्लो कि वह पराधर गीला ही रहे। सब कपड़े जो घाव पर रखते हो पहिले पानी में



खवाल लेने चाहियें। यदि वोरिक इंसली की हड़ी को मध्य में अंग्रें से दबाना लोशन से भीने हुए कपड़े के ऊपर एक टुकड़ा मोम जामा या मोम का काराज़ या केले का पत्ता रक्खा जाय तो कपड़े को शीघ्र सूखने न देगा। यदि वोरिक एसिड न मिल सके तो उस के स्थान पर साधारण नमक का टपयोग करो॥

यदि किसी प्रकार की चोट हाय या पेर में हो और उस में पीप पड़ गई हो तो उस के लिये निम्न लिखित उपाय श्रति लाभदायक हैं:— दो वड़ी वाल्टी जिन में हाथ या पैर समा सके लो छौर एक में श्रित उच्चा जल छौर दूसरे में छित शीत जल डालो और पानी में प्रत्येक गिलास के लिये एक छोटा चम्मच नमफ डालो, जितना गर्म और जितना शीत जल होगा डतना ही लाभ होगा। चोट लगे हाथ या पांच को पिहले एक या श्रिक मिनिट तक गर्म जल में डालो। किर निकाल फर कुछ सेक्यड कि शीत में डालो। ऐसा २० या श्रिक मिनिट तक करते रहो। पानी को बार २ गर्म करना पड़ेगा कि वह बहुत गर्म रहे और ठग्रडे पानी को बार २ वहलो कि वह श्रित शीत रहे॥

#### मोच प्राना।

मोच एक पेसी चोट है जो जोड़ों को एकाएकी मोड़ देने से प्रा जाती है। कजाई घौर टखने के जोड़ों में बहुधा मोच ग्राती है।

यदि प्रति प्रधिक मोच प्राई है तो भला होगा कि किसी डाक्टर को

विखाश्रो कदाचित मोच के वदले हड्डी ट्रूट गई हो।

मं।च के लिये प्रथम चिकित्सा यह है कि प्राधे घराटे या प्रौर प्रधिक हसे जितने गर्म पानी को सह सक्ते हो उतने गर्म जल में डाले रहो। ग्रीर फिर एक लखदार पलास्टर को मोच प्राये भाग में लगा दो या मोच ग्राये भाग पर कस के कपड़े की पट्टी बांध दो। मोच के नीचे से पट्टी बांधना ग्रारम्भ करो)। (जैसे यदि हांथ में मोच है तो उंगितयों की ग्रार से बान्धना प्रारम्भ करो) दूसरे दिन पट्टी खोल कर मोच वाले भाग को १४ या २० मिनिट तक उच्चा जल में हुया रखो। जब हात या पाव उच्चा जल में है तो मोच प्राये भाग को कोमलता से मलो। उत्पर से नीचे ग्रीर नीचे से उत्पर की ग्रोर मला॥

एड्डी का ट्रस्ता।

जध कभी हड़ी टूट गई हो तो एक डाक्टर को बुलाना चाहिये। नीचे जिखी हुई शिक्ताएं उन के जिये हैं जिन्हें डाक्टर तुरन्त नहीं मिल लक्ता सो ये शिक्ताएं उस लमय तक के जिये हैं जब तक कि डाक्टर न धा जावे।

यदि हड्डी ट्रूट गई है तो रोगी को चूप चाप लिटा दो। हड्डी ट्रूट जाने ' से दोनों कोरों पर जो तीच्या नोक हो जाती है जैसे लकड़ी के तोड़ने से दोनों छोरो पर नोक वन जाती है ध्रवयवों की गति होने से ये नोक मांस को फोड़ हालेगी धौर यूं धित हानि या पीड़ा होगी॥

जिस की हड़ी हर गई हो तो उसे उठाने के पूर्व हूटे भाग पर किसी प्रकार की पटरी बांध देनी चाहिये कि इड़ी के टूटे छोर हिलाने न पावें॥ यदि दूरी हड्डी वांह या रांग की है तो वांस की पतली खप्खी तोड़ो



टांग की भंग घास्ति में खपन्नी घ्रौर पद्टी बान्धने की विधि। जो दो इञ्च चौड़ी हो। यदि वांह की हड़ी टूट गई हो तो वांस की खपची एक फुट कम्बी हो, यदि टांग की हड़ी टूट गई हो तो खपची इतनी जम्बी हो कि पांच से कूल्हे तक पहुंच खाए॥

खपची लगाने के लिये पहिले टूटी बांह या टांग को सीधा कर लेना आवश्यक है टूटे स्थान को कोमलता से पकड़ कर यल करो कि दोनों छोर मिल जाएं कि अस्थि सीधी हो जाएं, यह अति स्नावधानी से करना चाहिये कि अधिक पीड़ा न हो। तत्पश्चात् कई की मोटी तह से छड़्न को लपेटो या यदि यह न मिल सके तो कपड़े की गही बना कर खपची लगाने के पूर्व लपेट दो। जब गही लग चुके तब अवयव पर बांस की खपखियां रख दो और तब इद्धा पूर्वक वांध दो (देखो उदा-हरण चित्र में) ऐसा केरने के पश्चात् रोगी को घर या प्रस्पताल या औषधालय को ले जाओ ॥

दूरी हड्डी के जुड़ जाने में तीन या ध्यधिक सप्ताह जगते हैं सो उस समय तक खपिंचयों को वंधा रहने दो (देखो नीची दी हुई सूचना जिस में अस्ति के चूर चूर हो जाने के विषय में शिज्ञांप दी गई हैं)॥

## हड्डी का खखड़ना।

जब हड़ी का सिरा उखड़ जाता है तो जोड़ गति नहीं फर सक्ता है यह वहुधा हड़ी टूटने छौर हड़ी उखड़ने की पहिचान है ॥

स्वनाः—एक मिश्रित टूटना या कम्पोंड फ़्रेकचर (a compound fracture) वह है जब हड्डी टूट कर उस के टुकड़े मांस में भिद जाते हैं इस कारण कि मैले और रोग-क्रांम इन के द्वारा जो भीतरी नसों में होते हैं एक जाने का भय है जहां तक वन पड़े एक चतुर डाक्टर को व्यालना चाहिये और टूटी हड्डी की खुले घाव के समान चिकित्सा करनी चाहिये। एक पोली नली लगानी चाहिये जिस से विष और रोग क्रांम निकल जांप जब तक शरीर इस म्यूनता को पूर्ण न करे। मिश्रित हड्डी के टूटने की श्रांति सावधानी से चिकित्सा करों।

į

द्यस्य के डखड़ने की चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य यह हैं कि हड़ी का होर प्रपने मुख्य स्थान पर घ्रा जाए। प्रायः पेसी सब दशाणों में डाक्टर की सहायता इसे ठीक करने के लिये घ्रावश्यक होती है, इस लिये जब घ्रस्थि उखड़े तो रोगी को या तो डाक्टर के पास के जाघो या डाक्टर को घर पर बुलाधो। चोट के पश्चात् जितनी शीव्रता से डाक्टर को बुलाघोंने ' उतना ही भला होना कि वे घ्रपने स्थान पर जम जायेंगी पर एक या दो दिन की देरी करने से डाक्टर को ठीक करने के लिये चीर फाइ (घ्रॉपरे-शन) कदाचित करनी पड़े॥

#### जल जाना।

यदि ज़रा से जले हो तो जले भाग को ठगुडे पानी में डाल देना उत्तम उपाय है। २० मिनिट या छोर छाधिक समय तक ठगुडे पानी में डुवोप रहने के परचात् जले भाग को कारवोलेटेड वेसलीन (Corbolated Vaseline) (२ बून्द कारवोलिक एसिड की एक छोटे चम्चे भर वेसलीन में डालो) या जितनी छगुडे की सफ़ेदी उठना ही दवला नारीयल का तेल मिश्रित कर लगाओ।

यदि कप्टदायक और प्रधिक जला हो तो कपड़े काट कर प्रलग करो तव जहां जला हो वहां पर कपड़े के टुकड़े वोरिक ऐसिड या नमकीन पानी में गीले कर के रक्लो (लोगन वनाने की विधि इसी अध्याय में "ख्वा छिल जाने और कट जाने" के वर्णन में वर्ताई है) प्रति दिन कई घएटों तक इन गीले कपड़ों को जले हुए स्थानों पर रक्लों जव कपड़ों को हटाते हो तो महीन पीसा हुआ वोरिक एसिड जले भाग पर छिड़क दो। एक मरहम यूंवनाओ:-एक चम्मच वोरिक एसिड और दो चम्मच वेस जिन को मिश्रित करो और कपड़े पर लगा कर कले भाग पर रख दो॥

## खबलते जल से जल जाना।

जन त्वचा खौलते या उवलते जल से जल जाती है तो छाले पड़ जाते हैं इन छालों को जन तक ने छाति नड़े न हों (रुपये के समान नड़े) न खोलना चाहिये एक छाति उत्तम चिकित्सा छाले के लिये यह है कि एक छोटे चम्मच भर पिकरिक पसिड (Picric Acid) एक छोटी शीशी में ढालो (जिस में ४ या ४ नड़े चम्मच पानी के समा जानें) इस छोपि का फाहा दिन में दो या तीन नार जले स्थान पर लगाछो छोर जले स्थान पर योड़ा सा नोरिक पसिड छिड़क दो। स्वच्छ कपड़े की पट्टी नांधो॥

### जब कील या फांस पांच या हाथ में लग जाय।

फांस या कील को निकाल कर एक फाहा एक लकड़ी की खपची है। सिरे पर कई लपेट कर बनाओ। इस फाहा की टिङ्क्षचर आएओडीत में डुवोओ और उस होद के भीतर हालों जो फांस या कील से वना है।

जब कुता या कोई दूसरा पशु काटे ती क्या करना उचित है।

यदि वांह या टांग पर काटा है तो काटे हुए के ज़रा ऊपर श्रंग में एक पृष्ट डोरी वान्यो, डारी के नीचे लकड़ी हाल कर वल पूर्वक मोड़ी (देखो चित्र पृष्ट २७६) ऐसा करने से घाव का विष शरीर पर नहीं चढ़ेगा। डोरी बांधने के पश्चात् वही चिकिरसा करो जो कील के गड़ जाने के वर्णन में ऊपर बताई है, श्राए बोडीन लगा कर घीरे र डोरो ढीली करो, एक दम से ढीलीन करना। ब्रोर जहां पर पशुश्रों के काटने की चिकित्सा की जाती है जैसे कसीली, वहां रोगी को भेजने का तुरन्त प्रवन्ध करो यदि किसी उन्मत्त पशु ने काटा हो तो तुरन्त भेज हो विलम्ब न करो॥

उन्मत्त पशुश्रों के या जिन जन्तुओं के विषय में सन्देह हो उन के काटने पर क्या करना चाहिये वह परिशिष्ट भाग में लिखा है। उन्मेश जन्तुश्रों के काटने की चिकित्सा भारतवर्ष में चार स्थानों में होती है लिन्हें पास्टियर इन्सटीटयूट (Pasteur Institute) कहते हैं। वड़े २ नगरों के सरकारी श्रस्पतालों में पास्टियर चिकित्सा हो सक्ती है। श्रपने डाक्टर या श्रष्टयत्त से सम्मति लो श्रोर वह तुम्हें ठीक स्थान जाने का पूरा पता हैगा। किसी २ दशा में यह भी उचित होगा कि जन्तु के सिर को कोट कर रोगी के साथ परीत्ता हेतु भेज दिया जाय॥

### सर्प का काटना।

सर्प के कारे की वही चिकित्सा करनी चाहिये जो कुत्ते के कारे में

सपर वताई गई है। घाव से रक्त निकालना उत्तम वात है। डोरी कस के
वांधने के पश्चात् एक चाकू की नोक को सर्प के दांतों के चिन्ह पर चुमा दो,

तव छेदों के चारों श्रोर खूब दवाश्रों कि रक्त निकत्त जाय। जब घाव से
कई मिनिट तक रक्त निकत्त चुक्त तब उन्हीं छेदों में टिङ्कचर प्राएशोडीन का
फाहा भर दो या कुछ परमेंगनेट श्राव पोटाश के दाने एक चम्मच पानी में
घोल कर टिङ्कचर श्राएशोडीन के स्थान पर उपयोग करो श्रोर यदि यह
विदित हो कि सर्प जिस ने काटा था श्रात विवेता था तो सर्प के दांत
जिस स्थान पर गड़े थे उन्हीं चिन्हों में परमेंगनेट श्राव पोटाश मांस में मर

Hindi-18.

दो। इस के लिये परमॅगनेट का लोशन धूं वनाम्रोः—दो वहे सम्मच भर पानी में ४ मेन परमॅगनेट घाव पोटाश की ढालो॥

विच्यू छोर खनखजूरे के इंक मारने की चिकित्सा।

जब विच्छू या खनखजूरा डंक मारे तो डंक मारे हुए चिन्ह पर एक सूर्व को त्वचा में गहरा गड़ाओ, १० या १२ छेद त्वचा में करो। पानी से त्वचा को गीला कर कुछ दाने परमेंगनेट छाव पोटाश के खिड़को धौर र्ड कई मिनिट तक रहने दो॥

### लू लगना।

जब कोई जम धूप में काम करते आकस्मिक ध्यचेत हो भूमि पर गिर पड़े तो उसे शय्या पर ले जाना चाहिये धौर शीत जल सिर धौर छाती पर दालना चाहिये। जब रोगी पर शीस लल छोड़ा जाता है तो एक लन उस की छाती धौर वांह की ख़्बा को शीव्रसा से मले। लू लग जाना एक जमाच्य घटना है और एक डाक्टर को खुला कर रोगी की परीज्ञा कराखो।

#### विष खा सेना।

पहुत सी दशाओं में जब विष निगल लिया गया है तो केवल कार-बोलिक पसिष्ठ के विष सरी के विषों को छोड़ शेष विषों में प्रथम फार्य्य द्वाय या वमन कराना है। यह कई प्रकार से हो सक्ता है। एक विधि यह है कि उंगली या पर फार्ड में दूर तक छालना ध्रीर कर्ड को गुद्गुदी करना। शिलास भर गुनगुना पानी जिस में वड़े चम्चे भर राई घोली हो या ४ पढ़े चम्चे नमक घुला हो पी लेने से चमन होगी यदि प्रथम उपाय से न हुई हो॥

### कारवोखिक ऐसिड का विष॥

पेसे जन की जान वचाने के लिये जिस ने कारवोलिक प्रसिष्ट खाया है, उसे वमन न कराथ्रो प्रन्तु चार या पांच कच्च थ्रग्रहे शीव्र निगलवा हो। तत्पश्चाद रोगी को एक वड़ा चम्मच प्रसम साल्टस (Epsom Salts) या सोडियम सलक्षेट (Sodium Sulphate) ' शिलास मर जल में पिलायो॥

संखिया का विष या चूहों का विष।

जो उपाय उपरोक्त वमन करने के लिये वतलाये हैं उन्हीं को करो। उद रोगी को चार या पांच फच्चे ध्याडे दो और एक वड़ी खुराक मेगने-शिया सलक्षेट या सोडियम सलक्षेट की दो॥

## दांत पीड़ा।

जब दांत में छेद है और उस में दर्द हो तो उस में से भोजन निकाल कर स्वच्छ करना चाहिये, छुछ स्वच्छ कर को कीयाज़ोट (Kreosote) या लोंग के तेल में गीला कर के छेद में भर हो। एक दांत कोरनी से कई को छेद में अच्छी रीति से दबा दो कीयाज़ोट को निगल न आधो इस में सावधानी करो। एक या दो बून्द कारबोलिक एसिड को ज़रा सी कई में डाल कर दांत के छेद के भीतर डाल दो, तो पीड़ा बन्द हो जायगी। कभी २ दांत के छेद को एकाने के सोडा से भर देने से भी पीड़ा बन्द हो जाती है।



हुवे हुधों की जान रचाना।

ज्यूं ही शरीर जल में से निकाला जाय त्यूं ही की चड़ धौर पानी की मुंह धौर नाक से पोंझो। जो कपड़ा झाती पर है उसे फाड़ कर धलग करो, मुंह खोलो धौर पक टुकड़ा जकड़ी का दांत में लगा कर मुंह खुला रक्खो।

शरीर के मध्य भाग को उठाओ।

रोगी को पेट पर पुट जिटा दो, अपने दोनों हाथ उस के पेट के नीचे रख कर उस के घड़ को ऊपर की धोर उठाओं कि उस के फेफड़ों में से जल निकल जाय। जब उस के मुंह और नासिका से जल प्रवाह बन्द हो जाय तो शरीर को नोचे जिटा दो। कपड़े का एक गोला बना कर उस के पेट के नीचे रख दो। तब उस की पीठ पर अपने दोनों हाथ रख कर जैसा अगले उदाहरण चित्र में दिखाया गया है खूब ज़ोर से दवाओं तब अचानक छोड़ दो। एक मिनिट में १२ वार ऐसा करों (अर्थात् जितनी शोधता से तुम स्वयं श्वास लेते हो वैसे ही करते रहों)। पीठ को दवाने से वायु

फेफड़ों में से वाहर निकल जाती है धौर जब द्वाव हटा लिया जाता है तो वायु फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है। यदि रोगी में जीव के कुछ भी चिन्ह हों, तो यह कार्य्य एक या अधिक घयटे तक करना चाहिये। यदि धौर कोई जन निकट हो तो उस से हुने हुए का शारीर शोधता पूर्वक मलवाधों कि वह सुख जाय। गर्म जल की भरी हुई वातलें मंगा कर उस के शारीर के निकट रक्खों। जल इतना अणा न हो कि उस से शारीर की त्वचा जन जाय, क्योंकि ऐसे जन की त्वचा जो प्राय: मृतक सरी का हो गया हो सुगमता से जल जाती है।



अपने दोनों हाथ पीठ पर रख कर ज़ोर से दबाओ और फिर हाथ हटा जो।



#### भ्रघ्याय ४६।

## भिन्न २ प्रकार के रोग।

## मुंहें था जाना।

वर्चों के साघरण प्रकार के मुंह ग्राने की चिकित्सा २६ वं श्रद्याय में वर्णन की गई है॥

बड़े लोगों का मुंह, दांत श्रीर जीभ स्वच्छ न रखने के कारण से श्राता है। होंडों के भीनरी श्रार श्रीर गालों के भीनरी श्रीर छाले पड़ जाते है। ये छाले रवेत धव्यों के समान दिखते हैं। ये श्रति कष्टदायक होते हैं॥

#### चिकित्सा।

४० वें स्रध्याय के नम्बर ६ स्रौर १० उपचारों द्वारा मुंह को स्वच्छ रक्लो। दांत कोरनी के एक झार को निर्मल लाइसोल या कारवोलिक एसिड में डुवो कर घाच में लगायो। तब मुंह की लार को यूक दो स्रौर विष का ज़रा सा भाग भी न निगलो॥

#### हिचकी।

श्वास रोकने से कभी २ हिचकी वन्द हो जाती है। दूसराउपाय यह है कि जीम को पकड़ के मुंद के वाहर खींचा थ्रीर एक या दो मिनिट पकड़े रहो। एक थ्रौर उपाय है कि थ्राति गर्म जल गिलास भर पी लो॥

## नाक से लहू वहना (नक्सीर फूटना)।

कभी २ चौथी उंगजी श्रौर श्रंगुठे के मध्य में केवल नासिका दवाने से रक्त वहना वन्द हो जाता है॥

दुसरी चिकित्सा यह है कि वर्फ़ का एक दुकड़ा नथनों के पास पकड़े रहना थ्रीर वर्फ़ के दूसरे दुकड़े का मुंह में रखना। वर्फ़ के एक दुकड़े को गर्दन के पोक्ने जगाने से वहुधा नासिका से रक्त वहना यन्द हो जायगा॥

नाक में श्रित नमकीन जल डालने से भी रक्त वहना रुक जाता है॥

यदि ये समस्त उपाय व्यर्थ हों तो स्वच्छ रहें के छोटी उंगली के श्रान्तिम पोर के बरावर दो छोटे २ गुच्छे बनाश्रो। इन में से प्रत्येक में एक

( 35k )

पुष्ट डोरी जो ६ या = इंच जम्बी हो बांधो इन कई के गुच्कों का प्रायः सीन तीन इंच तक नाक के भीतर डाजो इन यत्तियों को नाक में डाज कर नथनों को वन्द कर दो प्राय इन को प्रायः ३० मिनिट या धीर प्रधिक समय तक रहने दो। फिर उस डोरी को जो नाक के वाहर जटकती है स्त्रींच कर बत्तियां निकाज जो ॥

ष्यांत का वह प्राना ॥

धांत जब पेट के भीतर से वाहर जाती है तो उसे घांत का वह धाना कहते हैं। ख़बा के भीतर सूजन हो जाती है। ध्रांत का वह ध्राना बहुधा जांघ के जोड़ के निकट होता है।

श्रांत के वह श्राने की चिकित्सा करना डाक्टर का काम है यहि स्जन द्वाने से श्रांत भीतर नहीं हो जाती है तो रोगी को लेटा रहना

चाहिये धौर एक ढाफ्टर को शीघ्र बुलाना चाहिये॥

श्रांत वह द्याने की किसी २ दशा में एक ट्रस (Trass) नाम की यही उपयोग की जाती है। यह एक पेटी है जो शरीर के सब श्रोर जाती है छोर इस में एक कड़ी गोल गही होती है जो उस स्थान पर जहां से श्रांत निकलती है हद़ता से जमा कर रक्खी जाती है। ट्रस को रोगी के नाप के श्रान्दाज़ का होना चाहिये। सब से उत्तम चिकित्सा चीर फाड़ की है। जब इसे चीर फाड़ के डाक्टर एक बार ठीक कर देता है तो फिर श्रांत बढ़ने से कर नहीं होता है॥

मूत्राशय में पथरी पड़ जाना।

बार २ फ्रौर पीड़ा से मूत्र निकलना। मूत्र में रक्त होना फ्रौर कभी २ मूत्र के साथ सुरम पत्थर निकलना ये सब मूत्राशय में पथरी पड़ने के चिन्ह हैं॥

चिकित्सा

पर्जगपर विश्राम करो श्रीर पानी में नीवू (lime) का अर्क्स या (lemon) काराज़ी नीवू का अर्क मिला कर ग्रुत का पानी पिया। पोटासियम सिटरेट (Potassium Citrate) के १४ ग्रेन एक प्याला भर पानी में दिन में तीन वार पियो। गर्म जल का स्नान लाभ दायक है। युरोट्रोपीन (Urotropin) के १० ग्रेन दिन में तीन वार केने चाहिये। यदि पीड़ा श्राधक है तो श्रस्पताल जाधो श्रीर किसी चीर फाड़ के डाक्टर (surgeon) से पथरी निकलवा लो।

पागडु रोग या पीलिया रोग।

नेत्रों की खफ़ेदी का पीला पड़ जाना धौर खचा का भी पीला होना यह पित्ताशय या कलेजे (Liver) का रोग है॥ यदि बबर हो तो रोगी को पर्लंब पर क्षेट्रका चाहिये। भोजन में केवल चांबल की लपसी छोर कच्चा झग्डा और दूध मिलाकर हो। पानी में नीबृ का अर्क़ मिला कर पियो। प्रति दिन पपसम साह्यस पियो और दिन में दो वार २० मिनिट तक कलेजे (जिगर) पर सेंकन सेवन करो॥

## जोड़ों में श्रौर पीठ में पीड़ा, गठिया।

इन सव पीड़ाओं में प्रत्येक में गर्मी पहुंचाना लाभ कारी चिकिरसा है, गर्मी पहुंचाने के लिये गर्म जल की रवड़ की घोतल या गर्म संक्र सेवन करना चाहिये। विगटर प्रीन (Winter Green) का तेल जोड़ की त्वचा पर मलने से लाभ होता है। एक कपड़े को तेल में मिगो के पीड़ित स्थान पर रक्लो। इस तेल में मिगोप हुए कपड़े को मोम जामे के काराज़ से ढक कर पट्टी बांध दो। मिद्रा पीना और मांसाहार त्याग दो। प्रति दिन पानी श्राधिक पियो॥

जोड़ों में गठिया के कारण पीड़ा होने के लिये १५ ग्रेम सोडियम सेलीसिलेट (Sodium Salicylate) भीर ३० ग्रेम सोडा वाहकारवोनेट (पकाने का सोडा) भाषे गिलास पानी में प्रत्येक ३ घर्यटे बाद पीना चाहिये।

## मिर्गी (Epilepsy)

यह सम्भव है कि मिर्गी पौड़ा पेशी ग्रसाध्य हो कि रोगी श्रचेत हो कर मूमि पर गिर पड़ता और मुंह से फेन निकलता हो। किसी २ दशा में यह रोग श्रति सरल होता है और रोगी खाते या वोलते २ श्राकस्मिक भाषे मिनिट या श्रिष्ठिक के लिये श्रचेत हो जाता है। ये सरल पेंठन पहुत कुछ श्रचेत होने के समान होती है। (देखी सुचना पृष्ट २६४)॥

चिकित्सा में यह देखना आवश्यक है कि रही प्रति दिन होती है। या नहीं मदिरा पीना, तम्बाक् पीना या मांसाहार त्यान देना चाहिये। युवा भनुष्य को जब तक हाक्टर न प्राप्त कर सको ६० ग्रेन प्रति दिष सोडियम ब्रोमाइड (Sodium Bromide) के दो। पानी में नीबू का झर्क़े (Lime Juice) धौर थोड़ी सी शक्कर मिला कर खूब पियो॥

## भ्रत्य वस्तुभ्रों का निगल जाना।

कभी २ पिता माता छाति भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वालक पैसे, इक्ज़ी, दुश्रज्ञी, पिन, वटन इत्यादि निगल जाते हैं। ये वस्तुपं वहुधा कुड़ हानि न कर शरीर में से निकल जाती हैं। जुल्लाव न दो पर भारी भोजन कैसे रोटी. दलिया. शक्करकन्द या इस प्रकार की दूसरी गूदे वाली खाग तरकारी दो कि खांतों में ढेर हो कर इस ख्रम्य निगले पदाध का खपने साध खांतों के बाहार निकाल के जाएं॥

गिलटी (Tumours) या गुम्मड़ पड़ जाना।

कोमल गिजरो जो सिर, गर्दन धौर पीठ पर निकलती है भय-जनक नहीं है। पर गिलटो जो होंठ, जबड़े या छाती में होती है भय-जनक होती है। डाक्टर से तुरम्त सम्मित दोनी चाहिये। वह गिलटी एक नासूर या फोई श्रसाध्य गहरा फोड़ा (Sarcoma) भी हो सक्ता है धौर ऐसी स्थिति सें यही लाभ दायक है कि चोर फाड़ कर उसे निकाल फेंका जाए॥



# रोगी की सेवा टहल कैसे करनी चाहिये—श्रोषधि द्वारा शुद्ध करना (Disinfection)

इस पुस्तक के १८ वें घोर २० वें श्रीर दूसरे श्रध्यायों में यह बताया गया है कि रोगों के वंगा करने में श्रित मुख्य वात श्रीषधि नहीं हैं परन्तु विश्राम, श्रच्छा भाजन छौर भली सेवा टहल श्रीर गत्येक सम्मव उपायों का रक्त की सहायता करने में उपयोग करना है ताकि रोग-कृमि श्रीर विष लो रोग-कृमि द्वारा उत्पन्न होते हैं, नाश हो जाएं॥

#### विश्राम।

प्रत्येक घ्यसाध्य रोग की दशा में रोगी को वर्तन पर दिन रात पड़ा रहना चाि थे। बहुतेरे रोगी जन इस कारण से घ्रच्छे नहीं हो जाते हैं कि वे केवल उस समय तक लेटे रहते हैं जब तक कि उन्हें घ्रच्छा नहीं लगता, ज्यूंशी घ्रच्छा जगने जगता है उठ कर चलने फिरने थ्रौर घ्रपता काम काज करने लगते हैं थ्रौर साधारण भोजन खाने लगते हैं॥

जब एक जन रोगी होता है तो वह शोध अच्छा हो जायगा यदि उस के पड़ोसी और नातेदार बार २ आ कर मेंट न करें। यथाचित प्रश्म्य वाले अस्पतालों में बहुत कम लोगों को रोगी को देखने की आज्ञा मिलती है। देखनेवाले लोग मलाई की अपेता हानि पहुंचाते हैं। वे वार्तालाप कर के रोगी को थिकत करते हैं। वे कमी २ मोजन और औषधि रोगी के लिये लाते हैं और वह भोजन और औषधि रोगी को अनुक्त नहीं होती हैं। दूसरे प्रकार से भी मिलने वाले लोग हानि पहुंचाते हैं वह यह है कि वे रोग फेलाते हैं, बहुत से देंगा लगने वाले होते हैं (एक जन से दूसरे को लग जाते हैं) और वे लोग रोगी से हाथ मिजाने से या उस के पतंग पर वैठने से या रोगी के कमरे की वस्तुओं को छूने से अपने हाथों और कपड़ों में रोग-छमि को जाते हैं और इस तरह वे दूसरों को रोग देते हैं। यह उत्तम है कि केवल दो या तीन मनुष्य जो रोगी की देख भाल करते हैं रोगी के कमरे में जाएं और

दूखरों को यदि उन के रोगी की सेवा टहल में सहायता नहीं मांगी गई है सो कमरे में जाने की प्राद्धा नहीं देनी चाहिये॥

रोगी को निर्मल, ताज़ी वायु की घावश्यकता है घोर दर्शक जिन को कमरे में घाने की घाड़ा मिलती है सिगार घोर सिगरेट पी कर उस घायु को हो रोगी श्वास में लेता है विगाड़ डालते है।

प्रत्येक रोगी को श्राधिक निद्रा की श्रावश्यकता है। किसी को वत्ती जला कर रोगी के कमरे में वैठने की श्राक्षा न देनी चाहिये। ज्योति को जल्द बुक्ता देना चाहिये कि रोगी श्रंधेरे में सो सके॥

## भोजन।

उचित भोजन रोगी की चिकित्सा में एक भ्रति विशेष वात है॥

किसी २ रोग में रोगी साधारण भोजन खा सका है परन्तु बहुत से रोगो में धौर मुख्य कर धामाशय धौर घांतों के रोगों में विशेष मोजन वनामा पड़ता है। कोई भी रोग क्यूं न हो रोगी को श्रधिकता पूर्वक पानी पीने को दो। पानी को प्रथम छवाल कर उग्रहा करो। ताले पक्के फल, धौर फलों से रस निचोड़ कर पिछाना यह रोगी के लिये हत्तम भोजन है। ध्रग्हे, कोमल उवले हुए या पोच किये हुए या जेली बनाए हुए छाउछे हैं पर तल के या कड़ा उवाल के न देने चाहिये। अगुडों को तोड़ कर थोडे से उवलते पानी में डाल दो यह "पोच करने" की रीति है, ज्यूंही श्रग्रहे का स्वच्छ भाग सफ़ेद हो जाए तो प्रग्रहे को उवलते पानी से निकाल को। "ध्यग्डों की जेली" यूं वनती हैं: पक सेर पानी को एक छोटे यर्तम में खवालो ज्यूंदी पानी उदल जाए उसे चूव्हे से उतार कर प्रालग रख दो छौर छस में वो अगड़े डाज दो। अगड़ों को पानी में १० या १४ मिनिट तक रहने दो। यदि यथोचित प्रकार से किया जाए वो प्रग्रहे का भीतरी भाग जेली के समान पतला रहता है, इस प्रकार के बनाए हुए अग्रहे शीव पच लाते हैं। "पा नाग" (Egg-nog) या " अग्रहे का नाग या केंटन" भी भ्रति शोव्र पख सका है। इसे यूं पनाते हैं:—अगडे की सफ़ेदी को ख़ूव फेंट राजो कि कड़े रवेत फेन हो जाएं तव ज़रदी डाल कर फेंटो इस में थोड़ी शक्कर छौर छननास के अर्क़ का एक या दो चम्मच अर्क़ मिलाओ तब भाधे गिलास दूध या फल के धर्क में डाल कर मिला लो॥

पेचिश, दस्त, संग्रहणी या श्रमाशय या श्रांतों के कोई भी तीच्ण श्रौर श्रसाध्य रोगों में केवल श्रयहे का पानी ही भोजन में रोगी को दिया जाता

## रोगी की सेवा टहल करनी चाहिये-भ्रौषधि द्वारा शुद्ध करना। २६१

है। इसे ऐसे पनाते हैं:—पक गिलास पानी जो उवाल कर ठग्रहा किया गया है लो छोर दो अगडे की सफ़ेरी को मिला कर चलाओ, स्वाद के लिये ज़रा सा काग्रज़ी नीवृ का ऋक्त या नीवृ का सत मिला दो॥

कांजी (वांवल की लपसी) या मूने हुए छाटे की लपसी भी रोगी के लिये उत्तम भोजन है चाहे वालक हो या युवा मनुष्य हो। दूध जो उदाला गया हो, भूने छालू, फल शकर हाल कर उदाल देना, छराकट की लपसी, डवल रोटी को पतले टुकड़ों में काट कर छटड़ी रीति से भूनना ये सब रोगी के भोजन के लिये छटड़े हैं॥

रोगी को मुख्य कर इन मोजन के पदार्थों को जैसे पियाज, जहसुन, केक, पक्षवान या किसी भी प्रकार को मिठाई, कढ़ी, मिर्च, ध्रद्रक, ध्रित नमकीन भोजन, रोगी को ये सब त्याग करना चाहिये॥

रोगी के लिये भोजन वमाते समय यह उद्देश्य होना चाहिये कि स्वच्छ भोजन जिन से भूख लगे और जो शीघ्र पच सर्फें वनाओ॥

#### रोगी का कमरा।

यदि रोगी को प्रति किन रोग है तो उस के लिये घकेली कोठरी होनी चाहिये। यह कोठरी भली मांति से प्रकाशित रखनी चाहिये। इस में दो बा अधिक खिड़िकयां होनी चाहिये। कई रोगों में जैसे विस्चिका, डिप्थीरिया, लाल ज्वर में रोगी को पेसे घर में जिस में दूसरे लोग नहीं रहते हैं रखना चाहिथे क्योंकि ये रोग कूत के रोग होने से अति शीध दूसरों को लग जाते हैं और यदि घर में दूसरे जन रहते हैं तो उन को भी जग जाने की सम्भावना है॥

#### स्तान कराना

कई लोगों का विचार है कि जब मनुष्य रोगी है तो उसे स्नान न कराना चाहिये। यह वड़ी भूल है क्योंकि स्वस्थ मनुष्य की अपेता रोगी को स्नान करने की अति अधिक आवश्यकता है। रोगों के किसी एक भाग को स्नान कराते ही उस भाग को खबू पोंछ कर सुखा लेने से रोगी को सर्दी लगने का भय नहीं रहता है। बहुत से रोगों में एनान करना एक अति जाभदायक चिकिरखा है॥

#### ज्वर कैसे नापना चाहिये।

त्वचा को छूने ही से सदैव यह विदित नहीं हो सक्ता कि जबर है या नहीं। जबर है या नहीं इस के निश्चय करने के लिये जबर मापक यंत्र

(इनर का घरमामीटर Thermometer) उपयोग करना चाहिये। घरमा-मीटर पर चिन्ह धौर छंक ६० डिग्री से ११० डिग्री F. तक वने हुए होते हैं, एक वाया का चिन्ह ६५-१/२ डिग्री पर वना रहता है इतनी डिग्री गर्मी स्वस्थ मनुष्य में होनी चाहिये। यदि धरम मीटर का पारा १०० डिग्री चढ़ता है तो रोगी को उनर है पर १०४ डिग्री या १०५ डिग्री म्रति ऊंचा उनर चढ़ना है॥

धरमामीटर का उपयोग करने में उस के ऊपरी सिरे को दहता से पकड़ो धौर पारा वाला सिरा नीचे की घ्रोर हो घ्रौर उसे कई वर साटक डालो मानो एक चाबुक को चटकाते हो। ऐसा करने का चर्च यह है कि पारा धरमामीटर के निचले सिरे में चला जाय। तब धरमामीटर का वह सिरा जिस में पारा है रोगी की जीभ के नीचे लगाओं रोगी से कहो कि होंडों को ज़ार से बन्द कर नाक से प्रवास ले पर दांतों को बन्द न करे धरमामीटर को ३ या ४ मिनिट जोभ के नीचे लगा रहने देना चाहिये॥

वराल को पोंक कर सुखा जो श्रीर धरमामीटर को वराल में जगाश्री बांह को खब द्वाकर ठाती के निकट रक्खो॥

वालकों में कि वे धरमामीटर को तोड़ न डार्ले गुदा में २ इंच घु में दो या जांब के बीच में दवा कर लगा दो ॥

ह्वर मापक यंत्र को इपयोग करने के पूर्व छौर पीछे सावुन छौर ठगुढे पानी से घोना चाहिये (परन्तु गर्म जल से कभी न घोना) पानी छौर सावुन से घोने के पश्चात् उसे लाइसोल या कारवे लिक ऐसिड के लोशन से या सुगसार से घोछो। इस लोशन को घूं वनाछो: इन में से किसी एक को हांटे चम्मच भर लो छौर गिलास भर जल में डाल दो॥

### नाड़ी।

| भिन्न २ इ    | प्राप् | र के  | श्रनुस  | ार ना | ही की ग | ति निम्न कि | बि | त होनं | ो चा  | इंगे :     |
|--------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------------|----|--------|-------|------------|
| <b>उ</b> त्य | चि     | के    | हमय     | •••   | 5       | १३०-१४० :   | तक | एक र्  | मेनिट | में        |
| १व           | र्ष    | सं २  | वर्ष तः | Б     | •••     | ११०-१२०     | 33 | 5:     | **    | 31         |
|              |        |       | 13      |       |         | 60-830      | 73 | 23     | 22    | 55         |
| É            | "      | १०    | 33      | •••   | •••     | 60-800      | "  | 22     | 22    | <b>7</b> † |
| १०           | 5)     | 83    | "       | •••   |         | 50- 60      | "  | •5     | ??    | 75         |
| युवा         | म      | नुष्य |         | •••   | •       | ७२          | 37 | "      | 33    | 11         |

रोगी की सेवा टहल कैसे करनी चाहिये-श्रोषि द्वारा शुद्ध करना। २१३

नाड़ी गिनने के लिये तीन उंगिलयों के पोरवों को छंगुंठे की छोर से एक इंच नीचे के ऊपर थ्रौर कलाई की छोर से एक छाध इंच भीतर की छोर पर रक्खों ॥

#### रवास लेना।

भिन्न २ ध्रायु में इवास नीचे जिखे नियमानुसार क्षेनी चाहिये;— उत्पत्ति के समय ... एक मिनिट में ४० धार २ वर्ष में ... ... ,, ,, २८ ,, ४ ,, ... ... ,, ,, २४ ,, १० ,, ... ... ,, ,, १६-१८ ,, युवा मनुष्य ... ... ,, ,, १६-१८ ,,

श्वास गिनने के लिये भ्रपने एक हाथ में घड़ी लो दूसरा हाथ रोगी की छाती पर धरो प्रत्येक वार जब श्वास चलती है तो गिनो॥

ध्रौषधि द्वारा शुद्ध करना (Disinfecting)

विस्चिका भौर मोती भारा ज्वर के श्रध्यायों में मज को श्रौषधि द्वारा शुद्ध करने की उचित विधि बताई गई है॥

शुद्ध करने की उत्तम विधि जलाना या डवालना है। कपड़ा धौर काराज़ों के टुकड़े जो रोगी से धशुद्ध हुए हैं जला डालने चाहियें॥

प्रायः समस्त वस्त्र धौर विद्यौना बिना कुछ हानि के उवाल डाले जा सके हैं। यह कार्य्य सदव दूसरों के वस्त्र धौर विद्वौने को उपयोग करने के पूर्व करना चाहिये॥

मल मूत्र को तेल के टीनों में डाल कर ढकना लगा कर खौला लेना चाहिये तब फिंकवा देना चाहिये या मल मूत्र में कूड़ा ध्यौर घास डाल कर जला देना चाहिये॥

सूर्य की ज्योति रोग-कृमि को, यदि वे सूर्य ज्योति में अचित समय तक रहें, नाश कर डालेगी। इस कारण रोगी की कोठरी पूर्ण प्रकाशित हो और रोगी के कपड़े और विद्योग को कभी २ तेज़ सूर्य की धूप में कई इग्टों तक डाल देना चाहिये कि धूप लगे॥

फ़ारमलडीहाईड (Formaldehyd) (फ़रमैलीन) (Formalin) येसे कमरों के लिये जो विलक्षल वन्द हो सके हैं उत्तम शुद्ध करने वाली ब्रोविधि है। पेसे वस्तों को शुद्ध करने के लिये जो न धोये थ्रोर न उनले जा सक्ते हैं एक ऐसे सन्दूक में रखना चाहिये जो सम्पूर्ण पन्द हो सके। सन्दूक में वस्तों की एक तह लगा कर उत्पर एक छं।टे चम्मच भर फ़रमै-लीन छिड़क देनी चाहिये तब एक श्रीर तह जगाकर उतनी ही छिड़कनी चाहिये। ऐसा करते जाथ्रो तब सन्दूक को वन्द कर के २४ घराटों तक पड़ा रहने दो॥

वाई-क्लोराइष्ट ब्याव मरक्यूरी या दाल विकता, शुद्ध करने के लिये ब्यात उपयोगी होता है। यह अति तीच्या विष होने के कारण प्रत्येक स्थान में सुगमता से नहीं वेचा जा सका है। निदानस्थान गोलियां या टिकियां हना कर विकती हैं। इस की दो गोली यदि दो गिजास या एक सेर पानी में घोल दी जायें तो १००० ग्रंश में १ ग्रंश का लोशन या मिश्रण वन जायगा होगी को कूने इत्यादि के पश्चात इस श्रोषिध से हाथों को घोना चाहिये। रोगी के उपयोग किये हुए तौलिये, कम्बल इत्यादि इसी श्रोषिध में धाधे घरटे तक हुवोप रखने चाहियें, तत्पश्चात घुकाने चाहिये॥

१०० ग्रंश जल में दो से k ग्रंश तक कारवोलिक एसिड मिला कर शुद्ध करने की ग्रौषि वनाई जाती है ग्रौर इस का भी ग्रित उपनोग होता है॥

जाईसोज भी १०० भाग पानी में १ भाग प्रयान एक छोटा चम्मच एक गिलास पानी में डाज कर उत्तम शुद्ध यरने की छोपिंघ वन जाती है॥

सफ़ेदी का चूना भी एक उपयोग शुद्ध करने वाली वस्तु है। इस को घर में भूमि पर धौर निकटवर्ती स्थानों में फैला देते हैं। जब मज मूत्र गहुं में फेंके जाते हैं तो उन के ऊपर भी चूना डाल देना अच्छा है॥

नीला त्तिया (सलफ़ेट ग्राव कॉपर) भी शुद्ध करने वाली भौषधि में उपयोग हो सक्ता है, चार गिलास पानी में एक चम्मच सर नीला त्तिया घोल लेना चाहिये॥

जिस घर में कोई रोगी रह चुका हो उस को शुद्ध करने की उत्तम रीति यह है कि उस की घरती, भीतें और लामान को साबुन और पानी से ख़ूब मलें और रगड़ कर स्वच्छ करें यदि कारवोलिक पसिड या दाल चिकना मिल सके तो उपरोक्त वर्णन अनुसार एक मिश्रण वनाओ और भीत हत्यादि शुद्ध करने के लिये पानी और लाबुन की अपेक्ता इन में से एक से शुद्ध करो।

रोगी की सेवा टहल कैसे करनी चािये-श्रीषधि द्वारा शुद्ध करना। २६४

ख्वना:—मिर्गी: यह कहा जाता है कि मिर्गी रोग बपौती (खानहानी) होता है। मिंदरा, मतवाखापन, सिर की चोट, नेत्रों पर वज पड़ना, छांत में रोग-कृमि होना, रार्द्र इत्यादि वे ऐसे जन में जिस्न के चेतना यंत्र में विगाड़ है इन कारणों द्वारा मिर्गी के दौरे (attacks) छा सके हैं॥

मिर्गी के दौरे के समय रोगी को चोट से रिचत रखना चाहिये॥ भौर वस्त्र ढीले कर देने चाहिये। डाट या एक जकड़ी का दुकड़ा दांतों में लगा देना चाहिये कि जीम न कटे श्रीर मिर्गी श्राने के कारण को खावधानी से ढूंढना चाहिये॥

भोजन भिति विशेषं बात है। नियत समय पर थोड़ा २ भोजन देना चाहिए। मांस, चाय श्रीर काफ़ी श्रीर पक्षवान नहीं देने चाहिये। बहुत ही थोड़ा नमकीन भोजन देना चाहिये। भोजन के जिये फज, दिलया, कांजी इत्यादि श्राच्छी रीति से सिंकी हुई रोटी का दूकड़ा, दूध श्रीर सरकारी देने चाहिये॥

संयमी भोजन द्वारा छांतें स्वच्छ रहनी चाहियें। सादा जुल्लाव या विवकारी भावश्यकता भनुसार दो। जब प्रतिबिन्दित दुखदायक कारण (reflex irritation) जैसे नेत्रों का कष्ट, नाक का रोग, बढ़े हुए कहवे, चुषण की बढ़ी हुई खाल धौर धांतों के कृमि निकाल देने चाहिये॥

बार २ गर्म जल में स्नान करने से खचा को उत्तेजित रखना चाहिये। रोगी को शान्त जीवन व्यतीत करना चाहिये। घर के बाहर खुले स्थान में घाधिक समय तक रहना चाहिये धौर खूब शारीरिक व्यायाम करना चाहिये॥





# मिक्वयां मनुष्य-नाशक होती हैं।

मक्ली जो पेसा छोटा जन्तु है मनुष्य को केसे मार सक्ती है? इस प्रश्न का उत्तर नीचे के उदाहरण द्वारा निया जा सक्ता है। एक दिन एक छोटा सा वालक प्रपने पिता के छोपधालय में खेल रहा था छोर अकस्मात् उसे एक इनेत चूर्ण की पुड़िया हाथ छा। गई, उसे लेकर वह मार्ग की छोर निकल गया और इस पुड़िया को उस ने कुएं में हाल दिया। यह श्वेत चूर्ण वाक्या छोर निकटवर्ती लोगों में से बहुतों की जिन्हों ने उस कुएं का जल पान किया मृत्यु का कारण हुआ। इस छोटे वालक ने यह विष ले जा कर छोर जल में डाल कर इन सब मनुष्यों को मार डाला। इस उदाहरण से यह स्पष्ट सिद्ध है कि एक छोटा वालक भी इस प्रकार से बहुत से लोगों का नाश कर सक्ता है पेसा कि उस के ऊपर कुछ सन्देह भी न हो। मक्खी विष ले जा कर लोगों का नाश करती है यदि मक्खी के ह्यारा भारत वर्ष में प्रति वर्ष सहस्तों मनुष्य मर जाते हैं नथापि मक्खी के विषय में किसी को भी लन्देह नहीं होता है कि वह ख़ूनी है। बहुत से लोग मक्खी को एक छाति निर्दोष जन्तु विचार करते हैं,। जो शरीर पर वेठ घर इस स्थान को गुवगुदाने से अधिक उपरोध नहीं पहुंचा सक्ता है॥

मफ्ली का नाशक कार्य समक्तने के लिये यह ग्रावश्यक है कि इस के जीवन-चरित्र भौर इस के प्रभ्याओं को भाजी भांति समक्त लेवें॥

मादा मक्खी अगहे देती है और इन अगडों के छमि वन जाते हैं ये कीड़े पीछे मिक्खयां हो जाती है। मादा के अगडे देने के दिन से १०-१३ दिन में अगडों से नवीन पीड़ो मक्खीयों की निकल आती है। एक मादा मक्खी कम से कम १२० अगडे देती है और हो हफ़्तों में इन १२० अगडों . में से १२० मिक्खयां निकल आवेंगी। इस से यह स्पष्ट है कि केवल एक ही मक्खी से कुछ महिनों में कई लाख मिक्खयां उत्पन्न होती हैं॥

मक्खी के श्रग्रहे देने का विशेष स्थान घांड़े की जीद है। मिक्खयां मजुष्यों के मज धीर खड़े गजे पदार्थों पर श्रीर खब प्रकार के कूड़े कचरे (२६६) पर ध्रग्रहा देती हैं। यह कह सक्ते हैं कि जहां पर मैले का ढेर लगता है वहां पर मिलवां चृद्धि करंती हैं॥

मक्खी मैल में सेई जाती, मेला खाती श्रीर मैले स्थानों में रहना

पसन्द करती है। मक्खी का शरीर और टांगें मैला लं जाने के योग्य बनी हैं क्योंकि उसकी छः टांगों भ्रौर शरीर में भ्रसंख्य खीर प्रत्येक पर में गोल गही है. इन गहियों में जसससा चिपकने घाला पदार्थ है। यदि यह चेप वाला पदार्थ न होता तो मक्खी छनी पर उत्तरी चता न एकी जैसे चलती है। शरीर श्रीर टांगों में बाज होने के कारण और पैरों में चिपकने वाला पदार्थ होने के फार्सा मक्ली घपने शरीर शौर टांगों में जो वस्त विषक जाय साथ ले जा सकी है। यदि सक्खी मजुष्य के मल मूत्र पर बंडेगी तो उसे ध्रपने शरीर और टांगों में के 🗸 जायगी श्रीर फिर जब फल

रोगियों से छल्य कर छूत के रोगियों से मिक्खयां दूर रक्खो॥

प्रत्येक मक्खी जो रोगी की कोठरी में चली त्राती है मार डालो॥

भ्रपने हाते (बाड़े) या उस के निकट कूड़े कचरे सड़े गले पदार्थ की जमा न हो नेदी॥

सब कूड़ा कचरा जो सड़ने वाला है जैसे जन्तुश्रों का नीचे काषुवाल, कागज़ का कचरा, भोजन का वचा क्रचा भाग और साग तरकारी को जला देना चाहिये॥

सव भोजन को जाली में रक्खो चाहे घर का हो या बाज़ार में बेचने के लिये हो॥

सब कूड़े कचरे के टीनों को ढांक के रक्खों ग्रौर सावधानी से स्वच्छ करके तेल या चूना उन में क्रिडक दो॥

लीद गोबर को जाती में रक्खो और उन पर चूना या मिट्टी का तेल छिड़को॥

देखों कि तुम्हारे घर की नाली नहीं चृती है, मिट्टी का तेल नालीयों में ढालो॥

सबद्वार श्रौरिखड़िकयों में विषेश कर रसोई घर श्रौर भोजन के फमरे में जालियों लगाश्रो॥ यदि मिक्खयां देखते हो तो उन के श्रयुटे देने का स्थान निकट के कचरे के ढेर में होगा, या द्वार के पीछे या मेज़ के नीचे या पीक दान में श्रवश्य होगा॥

तरकारी या श्रौर कोई सोजन के पदार्थ पर उतरेगी तो जिस पर बैठेगी उसी पर कुछ मल छोड़ जायगी। यदि यह मल दस्त, संग्रहणी श्रौर विख्विका के रोगी का है तो इन रोगियों के रोग-कृमि मल में हैं श्रौर फल यह होता है कि जो कोई इन फलों या भोजनों को खायगा उसे भी दस्त, संग्रहणी या विख्विका रोग होजाने का भय है ॥

यदि तुम सावधानी से मक्खी को खाते समय देखों तो यह देखोंगे कि कोई हह वस्तु खाने के पूर्व वह घ्रपने धामाशय से कुछ रस निकाल कर उस वस्तु को पिघलाती है। मक्खी के घामाशय में सब प्रकार का मल रहता है धौर रस के साथ वेला भी निकल घाता है। इस प्रकार से मक्खी नाना प्रकार के रोग कैला सकी है॥

मफ्छी नेत्रों पर जो सूजे या आये हैं या रोगी के धाव से जो पीप निकलता है इस पर वैठशी है, वह कुछ पीप को खाती और कुछ अपने शरीर, टांगों और पैरों में चिपटा केती है, फिर हड़ जाती है और किसी यातक या मनुष्ट की त्वचा पर वैठती है, यह आंखों के रोग और दूखरे दिचा के रोगों को फैलाने की साधारण रीति है।

इस वात का निर्णय हो चुका है कि मिक्खपां नाना प्रकार के रोग जैसे मोती किरा, ज्वर, विख्चिका, एस्त, संप्रह्मी, डिप्थेरिया, खसरा, जाज ज्वर, शोतला, घांख घाना, महामरी, फोड़े, फुम्सी, झले घोर घांतों के कृमि फैलाती हैं।

## मक्ली द्वारा रोग से कैसे वच सके हैं॥

सव से इसम द्रपाय मक्सी द्वारा रोग से रिमत रहने का यह है कि उन को वृद्धि करने से रोकें। उन को वृद्धि करने से रोकना सरता है उस को अपेसा कि जब डर्पन हो गई तब उन्हें नाश करें। यह भी वर्णन हो खुना है कि मिनक्यों के अपहे देने का मुख्य स्थान घोडों की लीट और क्हें कचर का डेर है। घोड़े की लीट को ढके सन्दूकों में रखना चाहिये कि मिनक्यों उस पर न वैठ और लीट को खाद लेजा कर सप्ताह में दो बार खेतों में खाननी चाहिये। यदि केवल घोड़ी सी खाद हो तो उस पर मिट्टी का तेल या होराहट आव लाइम विड्फना चाहिये। इस से मिनक्यां उस पर अपहे नहीं देती हैं॥

कृड़े कचरे को दहता पूर्वक वन्द होने वाले कृड़े कचरे के वक्छ या रोकरी में रक्खो। किसी प्रकार का कृड़ा कचरा या सड़ा गला पदार्थ -गितयों, क्चों धोर धांगनों में एकज न होने हो ॥

प्रत्येफ इत्तम प्रवंध वाले नगरों और गांवों में चाहिये कि ऐसे नियम बनाये जाएं जिन के फारण नगरवासी जो चेतनाएं और सूचनाएं छपर जिली हैं उन के पाजन करने के जिथे विवश हों। यदि यह सम्भव हो तो होग और मृत्यु घह जायेंगी॥ प्रत्येक्ष घर में द्वारों और खिड़िकयों पर चिक्रें और जाजी जगाने से मिन्खयां भीतर प्रवेश नहीं कर एकी हैं और बहुत सा रोग कम हो जायगा। यिंद् यह असमभव हो कि घर के छव द्वारों और खिड़िकयों पर चिक्रें टांगी जाएं हो रसोई घर और भोजन के कमरे के द्वारों और खिड़-कियों पर अवश्य जटकानी या जगानी चाहिये॥



# ग्रपने सिरजनहार को जान।

ईश्वर संसार का सिरजनहार और सर्व प्रधान है। वह परनातमा है परनतु कोई २ जोग मृतकों को और भूत प्रेन को आत्मा कहते हैं। ईरवर सबी आत्मा कहजाता है, वह स्वर्ग और पृथ्वो और उन में की समस्त वस्तुओं पर प्रभुता करता है और "परमेश्वर" और "राजा" कहजाता है कारण कि वह संसारी राजाओं और अध्यक्तों से आति ही महान् है इसि जिये वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहजाता है। उस ने सकल जीते कीवों को सिरजा है और उन का पाजन करता है इस कारण वह पिता कहजाता है। परन्तु सब मनुष्यों के सांसारिक पिता होते हैं तो उस की पहिचान निमित्त उसे "स्वर्गीय पिता" कहते हैं॥

केवल एक ही सत्य ईश्वर है। इस का प्रमाण इस वात में पाते हैं कि किसी भी देश में दो मुख्य श्रष्यत्त नहीं होते हैं। यदि दो राजा सांसा-रिक राज में एक ही सिंहालन पर नहीं वेठ सके है तो यह निश्चय है कि सृष्टि के सिंहासन पर केवल एक ही सर्वप्रधान हो सका है॥

ईश्कर सदा से है वह स्वंय जीवित है और उस का न खादि है और न अन्त है।

यदि कोई पूछे कि ईश्वर कहां निवास करता है तो उत्तर यह है की स्वर्ग उस का सिंहसान है परन्तु वह प्रपनी ज्यातमा द्वारा सर्व व्यापी है। यद्यपि उस का सिंहासन स्वर्ग पर है तथापि मनुष्यों को स्वर्ग की पूजा क करनी चाहिये क्योंकि स्वर्ग केवल उस के सिंहासन का स्थान है॥

ईश्वर श्रांति सामर्थ्यवान है। मनुष्य को चौकी, पलंग, घर वनाने के लिये श्रोज़ारों श्रोर पदार्थों की श्रावश्यकता है परन्तु जब ईश्वर ने सृष्टि रची तो उसे पहिले पदार्थों को एकत्र करने की श्रावश्यकता न पड़ी। उस ने केवल वचन उचारण किये और स्वर्ग पृथ्वी को पतने की श्राक्षा दी श्रोर तुरन्त स्वर्ग थोर पृथ्वो वन गये। बलवान मनुष्य कठिनता से दो मन का वाम उठा सक्ता है परन्तु ईश्वर श्रपनी महान शक्ति हारा इस पृथ्वी को जिस पर इम रहते हैं और श्राक्षाश में समस्त स्वर्गीय समूद को संमालता (३००)

धोर निरन्तर गति है रखता है॥ वह इस सृष्टि के धारम्भ से वर्तमान दिन तक सहस्रों वर्षों से दिन और रात करता आया है॥

ईश्वर का ज्ञान उन सब वस्तुओं में जो उस ने सिरजा है प्रगट होता
है चान्द और सितारे अपने २ मगडल में घूमते हैं नाना प्रकार के पीधे जिन
की नाना प्रकार की पांत्रवां होती हैं। सुन्दर फूल और रसीले फल और
उन का मजुष्य के मोजन और वस्त्र के हेतु उचित उपयोग होना यह सव
वताते हैं कि ईश्वर जिस ने इन को रचा सर्वज्ञानी है। इस पुस्तक के
३, ६, ७ अप्रयायों में और दूसरे स्थानों में हमारे शरीर की अद्भुत रचना के
विषय में और उस अद्भुत रीति के विषय में जिस से शरीर के भिन्न २
अवयव अपना कार्य्य करते हैं, वर्णन किया गया है इन सिद्धांतों से ईश्वर
जिस ने हमें सिरजा है उस की बुद्धि का प्रमाण और अधिक मिलता है।
ईश्वर ने नेत्र और कान बनायेयह अति अचिमत बात होती यदि वह स्वयं
देख और सुन नहीं सक्ता। वह निस्सन्देह हमारे प्रयोक कार्य को देखता
और प्रत्येक शब्द की सुनता है और हमारे हत्य प्रत्येक विचार इसे कहते हैं॥

ईश्वर ने सव जीव धारियों को केवल जीवन ही नहीं दिया परन्तु वह उन के जीवन का, उन को वायु, भोजन और जल पान देकर पालन पोषण भी करता है। इस से हमको यह प्रमाण भी मिलता है कि ईश्वर अपने सिरजे हुए जीवों की विन्ता भी करता है॥

ईश्वर के गुणों को हम श्रित स्पष्ट रूपसे तब पिह्वान सक्ते हैं जब हम उस के मनुष्य को सिरजने के उद्देश को श्रीर मनुष्य के श्रानन्द की सामश्री इक्ट्री करने को ज्यान पूर्वक पढ़ते हैं ॥ मनुष्य को उत्पन्न करने के पूर्व ईश्वर ने भूमि को सिरजा श्रीर जैसा कि ईसाई होगों के धर्मशास्त्र में जिसा है उस ने पौधों, जन्तुश्रों श्रीर सकल वस्तुश्रों को जो मनुष्य के उपयोग श्रीर उस के श्रानन्द के लिये श्रावश्यक थीं उत्पन्न किया। उस ने मनुष्य को सिरजने का धाश्य स्वयं वर्धन किया है "में ने मनुष्य भपने महिमा के जिये सिरजा।" ईश्वर का मन्तव्य यह था कि मनुष्य भपने स्वर्गवासी पिता से प्रेम करे श्रीर उस की सेवा करे श्रीर श्रपने कार्यों द्वारा उस के गुण महिमा को प्रगट करे॥

उत्यक्ति में ईश्वर ने दो जनों को उत्पन्न कियाः पुरुष छौर स्त्री को। उस ने उन को सिद्ध शरीर, तीद्या बुद्धि छौर पवित्र प्रकृति का दान दिया उन का घर एक सिद्ध स्थान में था जिस का नाम '' छादन का वारा '' था, उस समय संसार में दुएता, दुःख घौर रोग न घा। इस का ग्राशय यह था कि मनुष्य ग्रानित्तंत घौर शान्त जीवन व्यतीत करें न ऐसे जीवन को रोग ग्रयवा मृत्यु से ३०, ४० या ५० वर्ष में समाप्त हो जाएं परन्तु ऐसे जीवन जो ग्रसंख्य घौर ग्रागित वर्ष तक रहें-प्राधित को चिरजीवी हों॥

ध्रवर ने सातवें दिन को जलित के स्मरण में नियत फिया इस ष्पाशय से कि मनुष्य प्रापने सिरजनहार को मूल न जाय प्रौर सब मनुष्यों को ईश्वर ने श्राज्ञा दी कि सातवें दिन (श्रर्थात् शनिवार को) पवित्र "विश्राम दिवस" कर के मानें और इस पात से सचेत रहें कि इश्वर ने मनुष्य को सिरजा। जो लोग श्राज के दिन सत्य ईर्वर की श्राराधना करते हैं उन को ईश्यर की इस प्राज्ञा का पाजन फरना चाहिये जिस में कहा है कि "विश्राम दिवस को पवित्र मानने के लिये स्मरण रखना। छः दिन तो परिश्रम करना धौर ध्रपना सारा काम काज करना पर सातवां दिन मुक्त तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिये विश्राम का विन है उस में न तो तुम किसी भांति का काम काज करना न तुम्हारे वेटे न तुम्हारी वेटियां, न तुम्हारे दास, न तुम्हारी दाखियां, न तुम्हारे एशु, न कोई परदेशी (याजनवी) भी जो तुम्हारे फाटकों में हो, क्योंकि छ: दिन में मुक्त यहोवा ने प्राकाश प्यौर पृथ्वी भौर समुद्र धौर जो कुच्छ उन में है सप को बनाया छौर सातवें दिन विश्राम किया इसी कारगा मुक्त बहोवा ने विश्राम दिन को श्राशीर्वाद दिया और उस को पवित्र ठत्राया।" यह नियम कभी बद्जा या मिटाया नहीं गया धौर त्राज तक मनुष्यों को ग्रपने सिरजनहार की श्रोर उन के वहे भारी कर्तव्य कर्म को दिखाता है॥

सिरजनहार ने नियम वनाए जो सब का प्रवन्ध फरते हैं, जेसे उदाहरण के लिये पृथ्वो की गति इस प्रवन्ध से है कि सब दिन २४ घरों के होते हैं श्रीर अनु अपने नियमानुसार आती हैं और स्वर्गीय पिराड अपने नियम समयों छोर मार्गों के अनुसार प्रगट और लोए होते हैं। हमारे शरीर के सम्पूर्ण अवयव नियम आधीन हैं। ईश्कर ने एफ धम्मांचारी नियम वनाया है जिस में सकत कर्तव्य कमों का, जिन का मनुष्य अपने सिरजन-सार छोर साथी मनुष्यों का अनुणी है, समावेश है। क्लेशित दशांप जो वर्त्तमान काल में संजार में देखी जाती हैं वे मनुष्य के धम्मांचारी नियमों का बलंधन करने के फल हैं और वह दुए आत्मा द्वारा इतना मटफ गया था कि वह सचे ईश्वर को प्रेम करने और सेवा करने से भी विमुख हो गया और जकही और परधर को मूर्तियों की सेवा ओर पूजा करने छोर वृक्तों, पहाड़ों, पहाड़ों, पित्रयों

ख्रीर पशुद्धों के द्यागे किर कुकाने लगा। जन् मदुष्य मार्ग से भटक गया ख्रीर द्यपनी भलाई के विपरीत जो कार्व्य हैं सो करने लगा, तो रोग, पीड़ा छौर मृत्यु उसे प्राप्त हुई॥

संसार के लमल रोग पाप के फल हैं। यहि महुष्य ईश्वर की छाजा को मङ्ग न करता तो छाज कल कोई रोग भी न होता परन्तु इल पर भी यदि वहुत छुछ रोग सब स्थानों में पाया जाता है तिस पर भी वह मनुष्य जो ईश्वर की छाजाओं का जो शारीरिक छौर मानसिक वस्तुष्रों से सम्बंध रखती हैं पालन करने से वहुतेरे रोगों से जो मनुष्य जाति को पीड़ित करते हैं रित्त रहेगा। यद्यपि मनुष्य ने पाप किया है तिस पर भी ईश्वर ने छन से जो उस की सेवा करते हैं कहा है "तुम नहीं जानते हो कि तुम ईश्वर के मन्दिर हो छौर ईश्वर की छात्मा तुम में बसती है।" हमें अपने शरीर की चिन्ता करनी चाहिये छौर छसे स्वच्छ और हष्ट पुष्ट रखना चाहिये क्योंकि ईश्वर कहता है "यदि कोई मनुष्य ईश्वर के मन्दिर को (अर्थात् शरीर को) नाश करे तो ईश्वर उस को नाश करेगा क्योंकि ईश्वर का मन्दिर पवित्र हैं छौर वह मन्दिर तुम हो॥"

ईश्वर का मनुष्य से प्रेम करने का सब से मुख्य प्रमाण यह है कि इस ने अपना इकलोता पुत्र अभु यीस क्राइस्ट मनुष्यों का मुक्तिदाता होने के हेतु मेजा। यीस के द्वारा ईश्वर ने एक उपाय निकाला है कि सब जो कोई प्रभु यीस पर विश्वास लावेंगे उन्हें पापों की जमा प्राप्त होगी और वे संशार में ईश्वर को प्रसन्न कर के सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा कहने से कि जो कोई प्रभु योस पर विश्वास लावे अनन्त जीवन पावेगा यह आश्य नहीं है कि यह न मरेगा, परन्तु उस का यह अर्थ है कि यद्यि वह मरेगा तथापि ईश्वर उसे किर जीव प्रदान करेगा जिस से वह शानित और आनन्द में सर्वदा रहेगा॥

ईश्वर का पुत्र जव संसार में या तो भलाई करता किरा। मुक्ति के
मार्ग की शिक्षा उस ने लोगों को दी छौर उन की शारीरिक ग्रावश्वकता छों
को भी, उन के रोनियों छौर लुके लंगड़ों छौर धम्धों को खंगा कर, पूर्ण
किया। सब से उत्तम वात यह की कि उस ने लोगों को एक पेसे देश के विषय
में बताया जहां वैहिक, दैविक, भौतिक पीड़ाएं प्रवेश नहीं कर सकी हैं,
जहां न कोई श्रम्धा, वहिरा शौर लुला है, सब जो उस में प्रवेश करते हैं
सिद्ध शरीर के हैं, एक देश जिस के निवासियों को मृत्यु नहीं है।

प्रभु योख ने प्रतिका की है कि वह इस पृथ्वी पर फिर कौटेगा। उस का ग्राना निकट है फ्यों कि वे जन्म जो उस के ग्राने का सन्देश देते हैं प्राय: पूर्य हो चुके हैं। संसार में पेसे जन्म जैसे रोग और व्याधि की वृद्धि, यहे भूकम्य ग्रोर श्रकाल, जातियों में होश, मुख्य कर संसार की बड़ी जड़ाई, ये सब जन्म संसार के श्रन्त ग्रोर प्रभु यीसु के दृसरी बार श्राने (पुनरागमन) की श्रित समीपता को प्रगट करते हैं॥

जब प्रश्च यीस् पृथ्वी पर लौट ध्रावेगा तो उनको जो उसपर विश्वास कर मर गये हैं फिर जीव प्रदान करेगा। इन को ध्रीर उन जीवित लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं यह इस पापमय ध्रीर पीड़ा क्लेश से पूरित संसार से पेसे स्थान में जो उस ने धर्मात्माध्रों के लिये तैयार किया है ले जायगा। उस के फिर ध्राने पर वे सन जिन्हों ने उसे स्वीकार न किया ध्रीर उस की दया को तुन्छ जाना नष्ट होंगे॥

इन लब धातों पर ध्यान देने से यह छाशा है कि इस सुस्तक के पहने वाले न केवल छाउने शरीर के रोगों से बंगा होने का छौर छापने शरीर को हुए पुष्ट रख लकने का उपाय पावेंगे, परन्तु मुक्ति के मार्ग का ज्ञान भी जो छाहमा के रोगों (पाप) को बंगा करता है पावेंगे छौर यूं उस स्वर्गीय स्थान में जहां पर पोड़ा छौर व्याधि छौर मृत्य का नाम भी नहीं है, एक सुखद स्थान और छाननत जीवन पावेंगे॥



# नुसर्ख़ों का सूचीपत्र, जिन के विषय में इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में कहा जा चुका है

- नं० १. वोरिक ऐसिड सोल्यूशन (Boric Acid Solution) एक स्वच्छ वोतल लो जिहा में ७ ध्यावन्छ (४ इटांक) या उस से ध्यधिक जल ध्या जावे वोतल के भीतर एक वड़े समस्व भर वोरिक एसिड किस्टब्ज़ (Boric Acid Crystals) डालो किर बोतल को उवाले हुए पानी से भर दो। हो चार घराटे तक वोतल को रक्खा रहने दो तब भी वोरिक एसिड पूरा नहीं घुलेगा। जब वोरिक एसिड सोल्यूशन डालने लगो तो यह ध्यान रक्खों कि कोई किस्टब्ज़ याहर निकलने न पार्च। जैसे जैसे सोल्यूशन निकालते जाधों वैसे थे थोर पानी वोतल में डालते जाधों जव तक कि सव किस्टब्ज़ घुल न जावें॥
- नं॰ २. टिक्चर श्राव श्रायोडिन (Tincture of Iodine) तैयार किया हुश्रा किसी दुकान से खरीदा जा सक्ता है।
- नं॰ ३. आर्गिरॉल सोल्यूशन (Arygrol Solution) किसी द्वा बेचने वाले की दुकान से लिया जा लका है, प्रति सैंकड़ा १० गलाव (ten per cent solution) प्रयोग किया जाय ॥
- नं॰ ४. चोरिक एसिड पावडर (Boric Acid Powder) किसी दुकान से मोल लो ॥

प्यासा, या रुखे या निरने वाले वालों के लिये।

नं० ४. दो ड्राम (लग भग ७ माशे) गन्धक, १ घ्राउन्स (प्राधी छुटांक) वेसलीन (Vaseline) में मिलाओ ॥

#### गंजीयन के लिये।

नं० ६. २० ग्रेन रिसॉरसिन ( Resorcin) और १ झ्राम आजको हल (Alcohol) और पांच झ्राम पानी मिलाओ॥ (३०४)

## दस्त रोकने के लिये।

 नं० ७
 सदनाइट्रेट प्राव विज्ञमध
 २ ज्ञाम (2 drams)

 (Subnitrate of Bismuth)
 १ ज्ञाम (1 dram)

 सेजील (Salol)
 १ ज्ञाम (1 dram)

 चाक मिनसवर
 १-१/२ प्राइम्स

 (Chalk Mixture)
 (1½ ounce)

एक होटे बम्मव भर हर ३ या ४ घर्ट के वाद दो

### वस्रे के लिये।

सिन नाइद्रेट ग्राव विज्ञमध ३६ प्रेन्स (grains) मिलाग्रो सेलोल (Salol) १२ ,, ,, चाक निक्तचर ४ ज्ञानस (drams)

एक होटा चम्मच भर हर ३ था ४ घराटे के वाट दो

नं० म. वर्त्र पेलम (Burnt Alum) इस प्रकार वनता है एक होटा सा डुकड़ा "पेलम या फिटकरी" का एक चम्मच में रक्खो और उसको आग के अपर रक्खों कव तक कि फिटकरों तल कर सकेद और सूखी न हो आय॥

## कुहो धौर रारारा करने के किये।

नं ६. फारवीजिज पसिड (Carbolic Acid) १ झाम विज्ञहरीन (Glycerine) १ खाउन्स सिचपूरेटेड वोरिक एसिड सोल्यूशन १० खाउन्स (Saturated Boric Acid Solution)

पक और दुक्खा को प्रच्हा है इस प्रकार वनता है:—

वोरिक पसिड (Boric Acid) १ ह्राम पेटेसियम होरेट (Potassium Chlorate) २-१/२ ह्रामस पेप्यरसिन्ट का पानी १२ आडन्स (Peppermint Water)

एक और प्रच्हा कुहो और सरारे का नुसखा यह है:—

एक होटे चम्मब भर नमक थ्रौर एक होटे चम्मच भर पकाने का सोडा (Baking Soda) भ्राघ सेर पानी में मिलाभो ॥

```
मं॰ १० कारबोजिक पसिस्ड (Carbolic Acid) प्राजकोहन (Alcohol)
                                                                               १-१/२ ड्राम
                                                                                    धाउश्स
                                                                                  ×
            यह भी वहुत अच्छा कुछी और ग्रशरे का नुसखा है॥
    होटी २ फुंसियों के लिये मरहम बनाने की तरकीय।
नं० ११ विसेलिन (Vaselin)
मिलाश्रो कारवोलिक पसिड (Carbolic Acid)
                                                                                   १ घाउन्स
                                                                                     १० ग्रंस
            कक्षेजे पर जलन या खट्टी खट्टी डकारें घाना॥
           नं० १२. सोडा याईकारवोनेट (पकाने का सोडा) (Soda
     Bicarbonate) खाना चाहिये, थोड़ा २ फरके, एक बार में श्राधा २ तीला॥
                                     ववासीर का भरहम।
    ने॰ १३ | लेड पेसिटेट (Lead Acetate)
दैनिक पेसिड (Tannic Acid)
वेल्लाडोना झाएन्टमेन्ट
(Belladonna Ointment)
                                                                                      २ भाग
                                                                                      १ भाग
                                                                                    १४ भाग
                                        दांत का मंजन।
    नं० १४ (पिसी हुई खरिया ११२ पाउन्ड (पाच भर)
(Powdered Chalk)
पिसा हुआ कैसटील सोप (Castile Soap) ११ आउन्स
शक्कर १ आउन्स
पिसी हुई आरिस इट (Orris root) १ आउन्स
      नं० १४. ह्रकवर्म (Hook-worms) के नुसखों के लिये देखो पृष्ट २१०।
                                       संघने के लिये।
नं॰ १६ | मेन्याल (Menthol)
वरावर २ | केम्फ़र (Camphor)
भागों में यूकेलिपटिस आपल (Eucalyptus Oil)
मिलाओ आलिश्रम पिनी सिल्वरट्रिस (Oleum Pini Silvertris)
            नं० १७. इस दवा के सेवन करने की यह रीति हैं:- एक कोटा सा
    वांस का टुकड़ा या छौर किसी जकड़ी का टुकड़ा जो जो भीतर से
खोखजा हो। चार इंच जम्बा हो और उंगजी के परावर मोटा हो।
```

पक सिरा उस का पक कार्क (cork) से जिस में पक छांटा सा छिद्र हों वंद कर दो फिर पक कपड़े का दुकड़ा था रुई दवा में भिगोर्कर उस के अंदर रख दो फिर उस बांस का खुला हुआ सिरा अपने पक नथने में लगामो और भीतर को सांस खींचा एस प्रकार प्रत्येक दिन उस को कई वार सुंघो। जिस समय दवा न सुंघो वांस का मुंद एक छांटे कार्क (cork) से बंद कर दो ताकि दवा उद्द न जाए॥

## सुखी खांसी के लिये।

नं॰ १८. कोडोन सब्फ़ेट (Codein Sulphate) ३ ग्रेन श्रमोनियम क्लांगांड (Ammonium Chloride) १४ ग्रेन सिरप काव साइट्रिक एसिड (Syrup of Citric Acid) १ ग्रोंस पानी १-११२ ग्रोंस

जवान श्रादमी एक छोटे चम्मच भर पानी में मिलाकर हर तीन २ या चार २ घर्षट के बाद पिथे, जब तक कि फ़ायदा न मालूम होने लगे। वश्रे को चाय क छोटे चम्मच का तिहाई देना चाहिये॥

नं॰ १६. | सल्फ़ेट धात्र धापरन (Sulphate of Iron) ४ ग्रेन मिलाओं | श्रोवेरीन (Ovarin) ३ ग्रेन

इस को एक कैपसूज (Capsule) में रखकर दिन भर में तीन बार खाश्रो, देखो पृष्ट २५३॥

## क्वारोसिस की (Chlorosis) वीमारी के लिये।

नं= २०. ब्लाब्ज़ पिल्स (Blaud's Pills) प्रत्येफ गोली में २ प्रेन सल्फ़ेट प्याव आप्रन (Sulphate of Iron) होता है॥

नं २१ नीला मरहम (Blue Ointment) किसी दुकान से खरीदा जा सक्ता है॥

नं० २२ पहिले पहिले वहुत ही गाड़ा सोल्यूशन पोटेसियम पर-मंगनेट Potassium Permangnate) का वनाओं। यानी आधा तोला भर लेकर पाव भर पानी में डाल दो। इस को बार २ हिलाओ और काम में जाने के पहिले इस को कई घराटे तक रक्खा रहने दो। इस गाड़े सोल्यूशन को काम में नहीं जाना चाहिये। इस के छोटे दो चरमच लेकर आधे सेर पानी में मिलाना चाहिये श्रौर तव षायों को घोने के लिये श्रयवा वेजारंनल हुश (Vaginal douche) या योनि की पिचकारी में प्रयोग करना चाहिये॥

मं० २३. ज़िंक प्ररहम (Zinc Ointment) किसी द्वा वेचने वाले की दुकान से मोल लिया जा सका है॥

नं० २४. भुने छाटे की लपसी इल प्रकार बनानी चाहियेः एक स्वच्छ कढ़ाई में गेहूं का छाटा रक्खो छौर शाग पर चढ़ा कर वरावर चलाते जाछो जय तक कि वह भुन कर भूरा न हो जाय। इसी छाटे से लपसी बनाओ। थोड़ा सा नमक मिलाओ॥

नं० २४. चांवल का मांड बनाने की रीति। दो बड़े २ चम्मच भर चांवल श्राध सेर पानी में डाल कर श्राम पर चढ़ा दो श्रौर तीन या चार घराटे उबलने दो थोड़ी २ देर के वाद थोड़ा २ श्रौर पानी डालते जाश्रो लाफि जब उतारो तब लगभग उतना ही पानी रहे॥

नं० २५. चूने का पानी (Lime water) इसकी तरकीव यह है कि वे बुक्ताय हुए चूने का एक टुकड़ा अंडे के वरावर जो। श्रीर इसकी ग्राध सेर पानी में रख दो। थोड़ी हेर में दूध की तरह का शरवत बन जायगा। श्रीर चूना नीचे बेठ जायगा। जय पानी साफ़ ऊपर निधर श्राप तब उस को सावधानी से चूने पर से निकाल दो। फिर उसी चूने में श्राध सेर पानी श्रीर मिला दो श्रीर श्रच्छी तरह से हिला कर रख दो जब चूना फिर नीचे बेठ जाय तो पानी फिर डाल दो। श्रय चूना धुलकर साफ़ हो गया श्रीर असका सारा मैल वह गया। श्रव इस चूने को ले कर उस के चार भाग कर डालो। श्रीर एक २ भाग श्राध सेर वाली बोतल में रक्खो। श्रीर बोतलों में उयाला हुशा पानी भर दो। श्रीर काग मज़बूती से लगा दो। इन वोतलों के श्रम्दर का स्वच्छ जल चूने का पानी है।

नं० २७. अगडे का पानी। देखो पृष्ट २६०, अंतिम पङ्कति॥

नं० २८. स्टार्च पनोमा, श्वेत सार की पिचकारी। देखो पृष्ट १५६॥

नं० २६. एग नॉग (Egg-nog) देखो पृष्ट २६०॥

नं० ३०. जेजीड,पग्ज (Jellied-eggs)। देखो पृष्ट २६०॥

नं० ३१. भापके स्ंघने की विधि। कोई वर्तन जो जिस में पानी उबज सके घीर द्याग पर रक्खो। फ़नेल की तरह का एक नल बनाध्रो जो वर्तन के मुंह से तुम तक लम्बा हो। या एक मामूजा वौलिया या काग्रज़ से वन सक्ता है। उसका एक लिश इस वर्तन पर रक्खो तिस में पानी उवल रहा है धौर दूसरा अपने मुंह में लगाओ। धौर मुंह से भीतर को भाप खींचो। यूकेलिप्टस का तेल पानी में मिला देना चाहिये। देखो पृष्ट १६०॥

नं० ३२. मेडीकेटेड (Medicated) प्नीमाज़। प्रश्रीत् 'धौपिष बाजी पिचकारियां'' देखां पृष्ट १७८, पङ्कति नं० २४ से ३० तक ॥

नं० ३३. टैनिफ पसिड (Tannic Acid) पनीमा, हैज़े के जिये। देखो पृष्ट १६१ पङ्कति नं० ई॥

नं० ३४. दाद (Ring-worms) का मरहम। देखो पृष्ट २६०॥ नं० २४. श्रेडवर्म्स (Thread-worms) महीन धारो की नाई रुमि का मरहम। देखो पृष्ट २११॥



# परिशिष्ट साग।

# मेटाबोलिज़म के रोग

पच. सी. मेनदेता, एम. ही.

मेटीवीजिज़म के रोगों में नाना प्रकार के पालगा पोषगा की व्याधियां जिन में भोजन के तत्त्र (या घाटे का सत्त्व चिक्रनाहर, शकर, दाल इत्यादि घोर नमक) पूर्ण क्य पर शरीर में उपयोग नहीं होते, छिमिलित हैं। इस का परिग्राम मोत्तंत का यथोचित उपयोग ने होना होता है घोर उस का प्रत्यत्त कारण पूर्ण मोजन न मिलना या उचित पाचन न होना है घोर उस का पृथक लत्त्रण उस विगाड़ के घाउलार होता है जो पाचन किया में हो इस में इस प्रकार के रोग समिनत हैं जैसे मूत्र छुच्छ, गठिया, बाई, मोटापा, घोर चेतना यन्त्र की निर्वलता इत्यादि॥

गठिया ध्रौर शरीर से खानिज पदार्थी की न्यूनता।

शरीर के पालन पोषण का ज्ञान वर्त्तमान काल में बढ़ जाने के द्वारा गठिया छौर छन्य इसी प्रकार के रोगों के कारण वहुत छन्छे प्रकार से समक्त में छा गये हैं॥

मनुष्य के ष्रवयव यंत्र में दो प्रकार के कार्य्य होते रहते हैं, प्रथम घड़नेहार दूसरा नाश करनेवाला। "मनुष्य के उत्पन्न होते ही उस की मृत्यु ग्रारम्भ हो जाती है" इस का धर्ष यह है कि प्रवयव प्रपने र मुख्य कार्यों में प्रवृत्त होते ही उन के तत्वों में टूट फूट प्रौर नाशक विधि प्रारम्भ हो जाती है। इस किया का प्रन्तिम क्ल इस प्रकार की खट्टी राख उत्पन्न करना है जिस से जीवित तत्वों में नाशक विधि ग्रारम्भ हो जाती है।

खद्दास से छिद्र वाले श्रवववों की मृत्यु होती हैं शरीर के तत्व केवल खार में श्रपना कर्तव्य कम कर सके हैं इस कारण से पालन पोषण का घड़नेहार कार्य्य खारे पदार्थों के मध्य अपना कार्य्य करता है श्रोर इस का फज यह होता है कि एक तीखा खार संचय रक श्रोर श्रावयविक छिद्र रचना में एकत्र हो जाता है॥
(३११) प्रकृति ने शारीरिक धावश्यकताओं के निमित्त उत्तम प्रवंध कर रक्षा है कि वनस्पति से जो भोजन मनुष्य को प्राप्त होता है उस में से १६ खारी खानिज पदार्थ प्राप्त होते हैं ये धावयिक खानिज नमक जो तरकारी और फलों में पाप जाते हैं गाढ़े और कोलाईह के रूप में होते हैं इस कारण हमारी खारी धावश्यकताओं को पूर्ण करने के जिये धति ही ध्रमुकुल हैं।

स्वास्थ्य की दशा में खट्टाल प्यीर खार समान रहते हैं ग्रीर सद ठीक

रहता है और मनुष्य शान्त, उत्तेजित और नुस्त रहता है॥

यदि उन १६ खानिज नमकों में से किसी एक की न्यूनता के कारण से तत्वों का खारापन जरा भी घट जाय तो रोगी दशा उत्पन्न हो जाती हैं जिस को डाक्टर जोग पेसिडोसिस प्रधास् खटाई की श्रधिकता कहते हैं इस का प्रथ यह है कि खारे संचय में कभी हो गई श्रीर इस के जन्मण उन खानिज नमकों के श्रमुसार होने हैं जिन के कारण से कभी हुई हो॥

ये खानिज खाद्य नमक जैने पोटासियम, सोडा, चूना, मेगनेशिया, सिजीका, फ़ासफ़ोरस, क्लारीम, जोहे का खत और गन्धक एक नियत परिमाण में सजीव पदार्थों से मिल कर आवयविक ठतव के सम्बन्ध द्वारा

जीवित शरीर के नाना प्रकार के छिद्र वनाते हैं॥

हमारी रोगों पर प्रश्न होने की शक्ति या उन पे पर।जित हो जाना हमारे शरीर के प्रत्येक हिंद्र के पालन पोषण की समानता पर श्रवलस्वित है। ये दशांप भिन्न २ प्रकार के रोगों में होती हैं जैसे गठिया, वाई, चेतनिक स्जन हत्यादि। शरीर में इन १६ खारी नमकों श्रोर तीनों एसों के रहने न रहने से इस समानता पर प्रभाव पड़ता है श्रीर में खप हमारी प्राव-श्यकताओं के निमित चनस्पतियों में उत्पन्न किये जाते हैं॥

हम यह जानते हैं कि संसार के वहुतेरे रोग जिन को नड़े २ डाफ्टर ने वड़े २ नाम दिये हैं वे लब खानिज पदार्थ की न्यूनता के कारण से होते हैं। शरीर का खानिज पदार्थों का संचय घट जाने के कारण देह का प्राव-

श्यक कर्तव्य कर्म असम्भव हो जाता है॥

तन्तु मों के खानिश पदार्थ की न्यूनता के कारण सुगमता से दिख जाते हैं। पिंदला कारण यह है कि खार पहुंचानेवाले भोश्य पदार्थ जैसे तरकारी, फल, दाल इत्यादि नहीं मिलते हैं। पेसी दशा में साग तरकारी श्रीर ताज़े फल अधिक उपयोग करने चाहियं। तरकारी को पेसा वनाना चाहिये कि जिस पानी में यह पकाई गई हो वह फका न जाय श्रीर कुछ ताज़ी कश्ची वस्तु एं जैसे सजाद (Salad) प्रति दिन खानी चाहिये। बीज वाला

ध्रन्न जैसे गेहूं, चांत्रल ऐसे पकाने चाहिये कि उन का खानिज पदार्थ जाता न रहे भ्रति सुक्त मेदा भौर घिस कर स्वच्छ किये हुए चांवल में ये खानिज पदार्थ नहीं रहते हैं, इन वस्तुओं में के खानिज पदार्थ पर जाते हैं भौर इस कारण से यह व्यर्थ मोजन होते हैं॥

श्रिष्ठिक रोटी खाने से खड़ास बढ़ जाती है इस कारण में जिन को गठिया रोग है इस का श्रिष्ठिक उपयोग न करें। मांसाहार से श्रिष्ठिक खटाई पैदा होती है और "खार नाशक" है और वे शरीर के उस श्रावश्यक संवय को समाप्त कर डावते हैं जब कि शरीर मांस के खड़े रस को मारने का यत्न करता है। हम ने श्राच्चम से सीखा है कि गई के रोगियों को मांसाहार कम करना छवित है, श्रव हम को यह भी विदिश्त हो गया कि यह किस कारण से है।

कोष्ट वद्ध और खहे रस के भेदने और सोखने से भी खानिज पदार्थ मर जाते हैं इस को ठीक कर केना चाहिये॥

उपरोक्त वर्णन से यह प्रत्यक्त प्रगट होता है कि गई के धावश्यक कारण या तो खारी खानिज पदार्थों का ध्रिधिक नाश होना होता है या उन का संवय न करना। इस लिये:

जितने भोजन खट्टा रस उत्पन्न करने वाले हैं वे न खाने चाहिये॥ जो २ भोजन खार रस वाले हैं उन को श्रधिक खाश्रो॥ कोष्ट वद्ध (Constipation)न होने दो॥

ध्यत्यन्त मल शरीर से निकालने के लिये खिंधक जल पान करो।। प्रागा वायु घ्रधिक प्राप्त करने के लिये सदा ताज़ी वायु में रहा करो।।

उपरोक्त वर्णन किये हुए खट्टास वाले भोजन के उपायों को छोड़ कर्भा २ यह भी द्यावश्यक होता है कि कुछ काल तक कई खानिज नमक मिश्रण कर के खावें ताकि तत्वों का खानिज संवय पूर्ण हो कर दना रहे॥

खानिज अनुकूल और पृथक २ करने की किया मुख्य कर गृद्द रचना के समूद के आधीन है जो शरीर में भिन्न २ स्थानों पर हैं इन में तिली, गले और कदाचित् पुरुष लो के उत्पत्ति स्थान की गिलटियां हैं क्योंकि इन का भी मनुष्य के सम्पूर्ण स्वास्थ्य से सम्बन्ध है। जब ये गृद्द अपने कर्तव्य कार्य्य में ढीले पड़ जाते हैं तो इस से भी खानिज पदार्थों की कमी हो जाती है। जब कभी ये गृद्द निवंल हों और उन पर अधिक अम पड़े तो इस का वही प्रभाव होता है जो खानिज पदार्थों के न भिलने द्वारा होता है।

Hindi-20.-4, pp.

क्योंकि देसी दशा में ये पदार्थ शरीर में पूर्ण छप्योग आप दिना निकल

जाते हैं। इस प्रकार से खानिज या चार घट जाता है।

पेसी दशाओं में आवश्यक है कि जिन २ गृद्दों की कमी है उन्हीं के सत जो पशुवत गृद्दी रचनाओं से रचे गये हों हन की गोजियां कई महीनों तक प्रति दिन खानी चाहियं। इस विषय के जेखक ने पेसी चिकित्सा से बड़ा जाम होते देखा है॥

इस लिये कि इन गर्दी लानिज कार्य्य वालों पर स्थि की तिल्या ज्योति (Ultra violet rays) का धाधिक प्रभाव पड़ता है इस कार्या यह भला होगा कि शरीर पर या तो सम्पूर्ण धाधवा थोड़ी २ ध्रुप पड़े। आरम्भ में केवल कुळ मिनिट तक युं करो धोर फिर धोरे २ समय वढ़ा सके हो। गोरे रंगवाले लोगों को सिर और रीढ़ पर ध्रुप न लगने देना चाहिये॥

पीड़ित मार्गों को प्रति दिन गर्म संकन सेवन करना छौर प्रति दिन गर्म जल से सान करना घर के लिये उत्तम चिकित्सा है। जो लोग व्यय करने योग्य हैं उन्हें संनिटेरियम में जहां पर पेसी चिकित्सा का प्रश्नि हो जा के चिकित्सा करानी चाहिये। कई प्रकार की तेजस्थिनी शिक श्रीर कई प्रकार की विजली की तरंगों से विशेष लाभ होता है।

# सूत्रकुच्छ या ग्रडीठ (Diabetes)

मूत्रक्षच्छ रोग थालन पोषण के विगाड़ हारा होता है छोर इस से शरीर में कारवोहाइड्रेटस झर्यात छाटे के सत्व वाले पदार्थों को, बैसे शकर, इवेत सार पदार्थों को, जिन का प्रवेश प्रति दिन होता है उपयोग नहीं कर सके हैं। इस कारण से रक्त और तत्वों में भ्रापच शकर भर जाती है।

प्रप्राकृत और व्यर्थ अनुपयोगी शकर से रक्त और तत्वों में का चार विकारी और शितल पड़ जाता है इस से खट्टा रस बढ़ जाता है चौर मूत्रकृच्छ की दाक्या और असाध्य स्थिति हो जाती है। प्रकृति यत्न करती है कि इन प्रप्राकृत वस्तुओं को दूर करे सो गुवाँ द्वारा मूत्र में शक्तर निकलने लगती है। यह शकर जो मूत्र में निकलती है मूत्रकृच्छ रोग का अति साधारण और मुख्य लक्तण है॥

वर्त्तमान काल में यह रसायनिक संयोग द्वारा विदित हुआ है कि शरीर के तत्व में एक ऐसा रसायनिक संयोग होता है जिस से शकर

ग्रौर स्वेतसार से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है; स्नायुशों को शक्ति मिनती है भ्रौर चेतना शक्ति उत्तेजित होती है॥

इस रसायनिक संयोग से पनी हुई शकर का जो रस यनता है वह रक्त में उस जम्बे गिल्टी की नाई ध्यवयव द्वारा, जो ध्रामाशय के पीछे होता है जिसे पानकिश्रस (pancreas) कहते हैं, पहुंचाया जाता है॥

मूत्रहरू रोग एक प्रकार का बड़ा घोर घ्यसाच्य घ्यजीर्थ रोग समका जाता है जो पानिक अस (pancreas) के काम न करने घोर रसायनिक संयोग का सत शरीर में न पहुंचने से होता है॥

सन १६२२ ई० में डाक्टर वानिर्धिय और डाक्टर बेस्ट जो टराँटो विश्विविद्यालय के थे उन्होंने पानिक प्रस में से इस रसायनिक शकर के पाचन रस की पृथक करने में सफजता प्राप्त की और उन्होंने इसे "इन्सुजिन" नाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस "इन्सुजिन" पदार्थ को हाइपोडिमिक सूर्र द्वारा एक मूत्रकृष्ट्य के रोगी के रक प्रवाह में डाज सक्ते हैं और इसका यह फज होगा कि रक और सूत्र दोनों शकर रहित हो जावेंगे। ऐसा करने के जिये कि रोगी शकर और उस से होनी वाजी हानि से बचे उसे दिन में तीन वार इस प्रकार के टीके देने की प्राव-प्रकला है। जब तक यह टीका जगातार जगता रहता है तो उसका प्रमाय वना रहता है पर जब टीका जगाना वन्द हो जाता है तो शकर की श्रिष्ठकाई फिर प्रगट हो जाती है। मूत्रकृष्ठ रोग की चिकित्सा में यह चन्नति हुई है कि यह सुखाया हुआ पानिक प्रस का तैयार किया हुआ पदार्थ (Desiccated pancreatic preparations) प्रव प्रति जामदायक चिकित्सा है॥

इस कारण कि मूत्रछन्न रोग पालन पोष्ण के विकार द्वारा होता है तो स्वस्थ दशा में होने के लिये भोजन में संयम करना श्रित मुख्य बात है। सा पेखे रोगी के लिये पथ्य भोजन का ढांचा बनाते समय यह समरण रखना खावश्यक है कि पेसे रोगी की पाचन शक्ति बहुत कुन्न नए हो चुकी है, और वह श्वेतसार और शक्तर पेसे भोजन को प्रकृति के श्रमुसार पाचन कर उपयोग में नहीं ला खका है॥

पित् पेसे रोगी को उतना ही गुण का भोजन जैसा जब घह स्वस्थ था खिलाया जाने तो न केवल उस का कुछ भाग गुद्राँ द्वारा व्यर्थ होगा घरन् यह भोजन का काम न देगा, न उस से लाभ होगा परन्तु इस के विपरीत उस के लिये यह विप हो जायगा पर्योकि यह भोजन उन समस्त लक्ष्मों को जो मूत्रकृष्ठ रोग में होते हैं वढ़ा देगा॥

#### भोजन का ढांचा।

निस जिखित भोजन का ढांचा म्रित जामदायक परिमाणित हुमा है पर इस में भी प्रत्येक रोगी की दशा के श्रनुसार फेर फार करना उचित होगा॥

इस चिकित्सा का उद्देश्य यह है:— पहिले ऐसे पदार्थों की कम करें जिस से खट्टे रस का संचय होता है। दूसरा रोगी की कार्थोहाइड्रेट (carbohydrate) या खेतसार शकर इत्यादि पचाने की शक्ति को खोज जें धीर प्रविष्ट मोजन को इसी सीमा में रक्खें धीर पाचन किया में जो न्यूनता है उस की उन्नति करें॥

तीन दिन तक रांगी को केवल हरी, पत्तों की साग तरकारी पका कर उपाल कर या कची दी जाती है। इस के साथ केवल पानी पीने को दिशा जाता है। यदि तीन दिन पश्चात् मूत्र में शक्कर होती है तो फिर फुळ झौर समय तक साग झौर पानी दो जब तक कि मूत्र शक्कर रहित न हो जाय॥

श्रव इस हरे साग वाले खाने में कुछ कारवोहाइड्रेट श्रर्थात् श्राटे के सत्ववाले को जैसे चांवल, श्राल् या श्रोटमील है मिलाधो पहिले दिन केवल एक चम्मच मर श्राटे के सत्व बाले पदार्थ का उपयोग करो श्रीर फिर धीरे २ टीक नाप से नाप कर प्रत्येक बार बढ़ाते जाश्रो॥

मूत्र की परीता कि इस में शकर है या नहीं प्रति दिन होनी चाहिये, जब यह किर दिखाई दे तो जान जा कि रोगी की स्वेतसार पदार्थ पचाने की सीमा तक पहुंच गये हैं॥

तद चांवत धौर पाल् का १/३ धंश कम कर देना धायरयक है उत भाग में से जो तब दिया गया था जब शक्कर दृष्टि पड़ी धौर पक हफ़्ते या धौर श्रधिक समय तक इतना ही स्वेतसार पदार्थ दो धौर वढ़ाश्री मत। हरी साग तरकारी धिधकता पूर्वक खाने को दो यह ही भोजन के ढांचे का मुख्य भाग है ॥

जव कुछ काछ तक मूत्र शकर रहित हो .तो फिर स्वेतसार यासे पदार्थों को बहाते जाओं जब सक वह फिर दिखने न क्रगे और तब ऊपर वताई विधि के ध्रमुसार १/३ भाग कम कर हो॥

इन स्वेतसार या कारवोद्दाइड्रेट के साथ रोगी को अगड़े, पनीर, इन्ह, ज़रा २ सा मक्खन, ज़ैतून का तेज, दिजया या मोटे आटे की रोटी धौर दाल, धौर धाखरोट, बादाम देने चाहियें। दाल, धाखरोट, बादाम को बड़ी सावधानी से देना चाहिये। कोई मिठाई धौर स्वेतसार-रहित भोजन नाममात्र की भी न हो। मांसाहार भी इस लिये नहीं दिया जाता कि उस की प्रवृत्ति खहे रस उत्पन्न करने की है॥

मिद्रा श्रीर तम्बाक् का प्रमाव पोषणा किया पर द्वानिकारक दोता है श्रीर इन को उपयोग करने से विकार दोता है। पुराने मूत्रकुक के रोग में प्रति सप्ताद में एक दिन वत रखना श्रीत लाभदायक दोता है। प्रति दिन टट्टी उतरनी ग्रावश्यक है॥

पक वर्ष या उस से श्राधिक समय तक सुखे पानकी श्राटिक तैयार पदार्थी (Desiccated pancreatic preparations) के उपयोग से धौर उपरांक्त वर्धान के ध्रानुसार भोजन का निषेध करने से धौर रोगी के स्वेतसार पदार्थों की पाचन शक्ति की सावधानी करने से यदि रोगी की पानिक शाटिक किया श्राति ही विगड़ न गई हो तो किर से नवीन हो जाती है। परन्तु किसी २ दशा में जब रोग ध्राति दाक्त हो गया है यह चिकित्सा जोगों को ध्रपने श्रेष जीवन पर्यन्त करनी पड़ती है धौर इस से उन का जीवन यद जाता धौर विश्राम से कट जाता है।

# स्परू (Sprue)।

स्पद्ध रोग दस्त रोग के समान वड़े इटके पीले फेन वाले दस्तों के आने से आरम्भ होता है। वहुधा प्रातःकाल को कई दस्त हो जाते हैं, मुंह में गालों की मीतरी श्रोर भौर जीम पर फोड़े या छाले पड़ जाते हैं, पाचन किया में विकार होता है श्रोर बज़न बहुत घटता जाता है। कुछ काल पूर्व इस रोग को श्रांतों का रोग सोच कर वैसी ही चिकित्सा करते थे। पर श्रव यह सिद्ध हुश्रा है कि यह पालन पोषण के विकार हारा, जिस में भोजन के चूने को उपयोग करने की शिक्त नष्ट हुई है, होता है।

शरीर के चूना उत्पन्न करने वाले श्रवयवों ने हड़ताल कर दी है श्रीर इस कारण से शरीर में चूने का मानो श्रकाल पड़ गया है ये शरीर के श्रवयव जो चूना उत्पन्न करते हैं इन का एक सुग्रड है श्रीर उस में तिल्ली, कलेजा श्रीर श्रव नल के गृरूद सम्मिलित हैं॥

17

जब से यह झान प्राप्त हुआ है स्पद्ध के रोग की चिकित्सा उत्तम स्पीर लाम दायक रीति से होती है॥ साधारण द्शा में रोगी को १ या २ सप्ताह के लिये प्लंग पर लिटाते हैं। श्रोर केवल दूध भोजन के लिये देते हैं श्रोर १० ग्रेन कैलसिधम लेक-टेट (Calcium Lactate) की दिन में ३ पार देते हैं कि निश्चय हो जाय कि चूने का यथोचित संचय है॥

टिकियां जिन में यथोचित परिमाण तिली, कलेजा धौर प्रान्न नस के रादूद के खुखे बनाये पदार्थ का हो दिन में तीन बार खाने को दी जाती है। ये रादूद कपी पदार्थ चूना वनाने वालों की बटी को पूर्ण कर देते हैं धौर बहुत दशाओं में देखा गया है कि छति शीघ पालन पोपण किया की समानता ठीक हो जाती है और चंगे हो जाते हैं॥

एक सप्ताह या घ्रधिक दूध के भोजन पर रख कर भोजन धीरे २ ऐसे बढ़ाया जाता है कि दूध के भोजन और हरी साग तरकारी दी जाती है और ई सप्ताहों के अन्त में उन को जिन्हें स्पक्ष रोग केवल हटके रूप में है अपने पूर्ण भोज्य पर ले घाते हैं और फिर से आरोग्य हो जाते हैं॥

बहुतेरे पुराने मुंह में झाले पड़ने के रोग जो स्परू के रोग में महीं गिने जाते हैं इसी प्रकार की चिकित्सा द्वारा धच्छे हो जाते हैं यह वर्त्तमान फाल में स्रति ही जामदायक चिकित्सा स्रौर श्रौषधियों में उन्नति हुई है॥

## काला त्राजार।

लेखक:-प. ई. क्लार्क, एम. डी.

काला धाज़ार का रोग "जीशमन दोनोधनी" रोग कृमि के द्वारा लग जाता है और इस के ठीक रोग में समय कुसमय उवर धाता है, रोगी का वज़न धौर वल श्रधिक घट जाता है, तिल्ली वह जाती है धौर रक्त के तत्व में विकार हो जाता है॥

### इस में छौर मलेरिया ज्वर में धन्तर।

बहुत कर के इस को मलेरिया के समान समक्त लेते हैं, और मलेरिया की ही चिकित्सा करते हैं। कभी २ इन दोनों के लक्षण कई वालों में एक दूसरे के सामान होते हैं यहां तक ये दो रोग कभी २ मिलते हैं कि इन के निर्णय करने में भूल न करना कठिन होता है। दोनों रोगों में तिल्ली बढ़ जाना एक सुख्य जक्षण है और दोनों में रक्त की न्यूनता होती है और दोनों रोग एक ही रोगी को हो सक्ते हैं। परन्तु ये विलक्षक भिन्न २ जाति के रोग कृमि द्वारा होते हैं। यद्यपि हम को विदित है कि मलेरिया रांग के रोग-छमि किस प्रकार से प्रविष्ठ होते हैं हम यह नहीं कह सक्ते कि स्पक्ष के रोग-छमि कैसे मनुष्य में प्रवेश करते हैं। कोई २ यह कहते थे कि ये रोग-छमि खटमल के काटने से मनुष्य में प्रवेश करते थे परन्तु बहुत इस को प्रमाण रहित समस्त कर नहीं मानते हैं वर्त्तमान काल में यह विश्वास किया जाता है कि ये कोई रक्त चूसनेवाले कीड़े के द्वारा, कदाचित् मच्छर या सैंड फ़ाई (Sand fly), रेत मन्छी, के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है॥

### चिन्ह भौर जन्नग्।

श्रति मुख्य श्रौर विशेष लत्तण श्रौर वह जो रोगी ख्यं देखता है काला श्राज़ार रोग में तिली का पढ़ जाना है। यह वढ़ना धीरे र होता है पि के महीने के श्रन्त में वह केवल पछली के ज़रा नीचे होती है श्रौर तीसरे महीने के श्रन्त में नाभी श्रौर पसली के किनारे के मध्य में होती है श्रौर छ्रट्वं महीने में नाभी तक पहुंच जाती है। श्रक्षाच्य दशाओं में वह इस से भी शोधता से वढ़ती है यहां तक कि तीखरे महीने में नाभी तक पहुंच जाती है। यद्यपि इस से ऊपर जो बढ़ना पताया है यही इस के वढ़ने का साधारण नियम है। तिली वहुधा पिलपिली व नर्म तो नहीं होती पर किसी र दशा में ऐसी हो जाती है। तिली नीचे की श्रोर न वढ़ कर पीछे की श्रोर भी वढ़ती है, ऐसी दशा में रोगी को विदित नहीं होती है श्रीर हाक्टर से परीज्ञा हारा विदित हो जायगी।

तिल्ली भी षड़ती है छौर उसी के साथ रोगी का बज़न धौर वल भी घट जाता है छौर रोगी होने के कुछ काल पश्चात् रोगी को रोग विदित हो जाता है। ये घटी रोग के बढ़ने पर छौर भी छविक होती जाती है॥

#### क्वर।

काला आज़ार का उत्तर मोती-िक्तरा और मलेरिया के समान कुछ विशेषता नहीं रखता है। कभी २ इस का उत्तर मलेरिया के समान होता है और कभी २ मोती िक्तरा के समान होता है। और किसी २ दशाओं में इन दोनों रोगों के उत्तर से विलकुल ही भिन्न भी होता है। इस उत्तर में केवल एक ही विशेषता है जो इस रोग के पहिचानने में मुख्य है कि २४ घगटों में यह दो बार चढ़ता और उत्तरता है। यदि प्रति दो घगटों में उत्तर (Temperature) नापा जाए तो देखोंगे कि २४ घगटों में यह दो वार चढ़ता है और यही काला आज़ार की मुख्य विशेषता है॥

### रक्त में परिवर्चन।

इस रोग की विशेष दशाओं में जो परिवर्तन रक के मिश्रण तत्वों में होता है पूरा, स्पष्ट विदित होता है। प्रथम रक के श्वेत कया (Corpuscles) कम हो जाते हैं। एक ध्रारोग्य मनुष्य में कुछ नपे हुए रक में रक के श्वेत कया ७,४०० होते हैं परन्तु काला ध्राज़ार रोग होने से ४,००० या इस से भी कम रह जाते हैं। इस के साथ ही रक के जाल कया भी कम हो जाने के कारण वह जाल रंग, जो रक की स्वच्छता जब ठीक है तव होता है, फीका पड़ जाता है। मलेरिया ज्वर में ये रक के जाल कया नहीं घटते हैं, कभी एक ध्राध दशा में घटें। इस का ध्रथं यह है कि मलेरिया के पुराने रोगी का रंग "काला ध्राज़ार" के रोगी की ध्रपेता ध्रधिक पीला होता है॥

श्रीर भी छोटे मोटे चिन्ह श्रीर लक्षण हैं जो इन मुख्य लक्षणों के संयोग से विशेष मूल्य के हो जाते हैं। काला श्राज़ार के रोगी के दांत के मसुड़ों से, नासिका से श्रीर दूसरी निलयों श्रीर हिंद्रों द्वारा रक्त निकलता है इस कारण उस में स्थूल होने की शिक्त कम हो जाती है श्रीर हज़म न हो जाने से इसे रक्त की ख़ब्झता नहीं मिलती। दूसरा चिन्ह तो इस रोग के रोगीयों में दिखाई देता है वह वालों का ख़्खापन श्रीर शीघ टूट जाना श्रीर वालों में चमक न रहना है। वालों में का खाभाविक तेल जाता रहता है जो वालों को भलक देता है इसी कारण से इन में चमक भी नहीं रहती है। काला श्राज़ार के रोगियों को पुरानी तीव खांसी जैसी सदीं (Bronchites) में होती है श्राने लगती है, माथे श्रीर कम्पटी की ख़चा का रंग इस रोग में बहुधा काला पढ़ जाता है।

#### निदान।

इस रोग की पिंदचान उपरोक्त दिये हुए विशेष लक्तगों द्वारा धौर धसमय के जबर के वर्णन द्वारा धौर रोगी के वज़न धौर वल के लगातार घटने से धौर रक्त के परिवर्त्तन से को ऊपर बता चुके हैं धौर रक्त की परीक्ता वित्त उपाय द्वारा करने से जिस से इस रोग के रोग-कृमि दृश्य पड़ेंगे पता लग जायगा। रक्त के "सीरम" पदार्थ की परीक्ता भी की जाती है धौर वह इस की पिंदचान में वहु मूल्य होती हैं। इस परीक्ता को ध्वाहीहाइड परीक्ता कहते हैं। किसी २ रोगी में साधारण रक्त परीक्ता द्वारा रोग-कृमि नहीं मिलते हैं, पेसी दशा में तिल्ली को छेदने से तुरन्त ही पिंद-चान हो जाती है। तिल्ली को छेदने से काला धाज़ार का निश्चय भली भांति हो जाता है, परन्तु ऐसा करने में कुछ जोखिम का भय रहता है सो जब धौर २ डपाय द्वारा निर्णय नहीं होता है तब इस विधि का उपयोग करते हैं॥ संयोग से चंगा होने की छाशा।

संयोग से इस रोग से अच्छा हो जाना ऐसी दशाओं में जहां चिकित्सा नहीं की गई असम्भव सा है क्यों कि रोग बढ़ता ही जाता है और अन्त में रोगी उस से मर जाता है या बहुधा कर के इसी रोग से कोई और रोग जो असाव्य है उत्पन्न हो जाता है। और शारीरिक यंत्र की निवंजता के कारण रोगी इस में अशक हो जाता है। जिन रोगियों की चिकित्सा की जाती है उन में बहुतों की दशा भजी रहती है। जितनी जल्दी चिकित्सा आरम्म की जाय उतना ही चंगा होने की आशा होती है यदि रोगी रोग के आरम्म के दिनों में चिकित्सा आरम्म कर दे तो उस के चंगा होने की अधिक आशा है उस रोगी की अपेसा जो अपनी चिकित्सा कराने के जिये उस समय जावे जब कि रोग ने उस के शरीर यंत्र में हढ़ जढ़ पकड़ जी हो।

चिकित्सा।

ह्यूं ही रोग की पहिचान हो जाय तुरन्त चिकित्ला थ्रारम्म कर देनी चाहिये। चिकित्ला के लिये किसी नस मं बहुधा कर के कोहनी के जोड़ के ऊपर की नस में टारटार इमेटिक या पेन्टीमनी की कोई थ्रौर तैयार की हुई थ्रौषधि पिचकारी द्वारा डालो। यह चिकित्सा डाक्टर ही देवे या कोई पेसा जन जो इस में निपुण हो। इस कारण इस की चिकित्सा ध्रौर खुराक इत्यादि का सारांश लिखना थावश्यक नहीं है॥

पेन्टीमनी की सस्ते मोल की तैयार की हुई श्रौषधि से मंहगी की द्योपता देर में लाभ होता है। सो वे लोग जो व्यय कर सके हैं भला है कि महंगी मुख्य वाली श्रौषधि ले कर श्रयनी चिकित्सा शीव्र कर लें॥

#### **ब**ल्मान ।

काले भाजार के रोगी के शरीर में रोग द्वारा दुसरे रोग क्रमि पर
प्रवल होने की शक्ति जाती रहती है और भशक्त होने से दूसरे भसाध्य
रोग जैसे मोती किरा, संग्रहणी, जय रोग भीर शीत रोग लगने का बड़ा
भय रहता है। एक साधारण उल्मन काला आज़ार की ब्रांको निमोनिया
(क्रांती में शीत) है भीर उस से बहुतों की मृत्यु होती है। दूसरी उल्मन
को इस में होती है दस्त या संग्रहणी, (gangrene of the mouth मुंह
में छाले), मुंह भ्राना, मस्डों भीर नाक इत्यादि से एक बहना है।

AC

काला आज़ार का और विस्तार पूर्वक वर्णन जो पढ़ना चाहते हो सो नेपीयर और स्पृर को ''हैंड बुक आब काला आज़ार'' (Hand-Book of Kala Azar) जो आकस्फ्रेंड विश्वविद्यालय के छापेखाने में छपी है, पढ़ां॥

# पागल कुत्ते के काटे की चिकित्सा।

मेखक:—ने० कर्नल ई. डी. डब्ख्यू ग्रेग, सी. घाए. ई., एम. डी. इत्यापि, डाइरेक्टर, पास्टियर इन्स्टिट्यूट घाव इंडिया, कसौती ॥

#### घाव का उपचार।

जानवर के काटने के पश्चात् जिसनी जल्दी हो सके घाय को भली प्रकार पानी से घोना चाहिये। किर घन्छी प्रकार से सुखा कर उस को जाजाना (दाग्र जगाना cauterize) चाहिये। इस कार्य्य के लिये सब से घन्छी घस्तु निर्मल कार्योलिक पसिड है क्योंकि वह घ्रच्छे प्रकार से भीतर प्रवेश हो जाता है चौर जल्दी से विष को नए कर देता है। चौर चृंकि जिस जगह पर यह लगाया जाता है इस स्थान को सुझ कर देता है इस िये घाव के भीतर पहुंच कर विशेष कए दायक भी नहीं होता। यदि निर्मल कारवोलिक पसिड न मिल सके तो परमेंगनेट घ्राघ पोटाश सुले घ्रयवा उस के गाड़े र सोल्यूशन से या निर्मल सिलवर नाईट्रेट से यही काम् लेना चाहिये। परन्तु यह चीज़ें निर्मल कारवोलिक पसिड के दरावर जाम दायक नहीं होतीं॥

यहां यह वर्गान कर देना आवश्यक है कि अच्छे प्रकार से बाव को "जलाना" किसे कहते हैं। कोई २ मनुष्य यह विचार करते हैं कि दांतों के वो गहरे घावों को अच्छी तरह से जलाने के लिये उन के चारों प्रोर की पांच पांच छ: छ: ईच तक की खाल नष्ट कर देनी चाहिये। थ्रोर इस बात का नाम मात्र विचार नहीं रखते कि कास्टिक घाव के भीतर उस की विच्छल तह तक पहुंच गया या नहीं। घाव को अध्छी प्रकार "जलाने" के लिये एक २ दांत के चिन्ह को अलग २ कर के उपचार करना चाहिये थ्रोर यह बात भली प्रकार देख जेनी चाहिये कि कास्टिक पूरी रीति से घाव के भीतर भर गया है या नहीं थ्रोर उस की विज्ञुल तह तक पहुंच गया है या नहीं। कभी २ दांत का घाव इतना सूच्य होता है कि जब तक नश्तर से चीर कर उस को बड़ा न कर वो तब तक उस के भीतर हर स्थान

में कास्टिक नहीं पहुंच सका। जिस घाव में साफ़ २ दांत के चिन्ह हों उस में कोई तेज़ फ़ुरेदनी श्रवश्य उपयोग करनी चाहिये। परन्तु इस पात का घ्यान रखना चाहिये कि ऊपर की खाल दूर तक नष्ट न होने पाप, नहीं तो घाष भरने में देर जगेगी, वस इतना ही देख लेना आवश्यक है कि कास्टिक ने घाव के उन समस्त भागों को भली प्रकार जला दिया है जिन में दांत का विष लग गया है॥

हम को विश्वास है कि यदि जानवरों से कारे हुए मनुष्य जल्दी से देख भाज किये जापं, धर्यात् काटने से एक घंटा व्यतीत होने के पहिले ही इन का छपचार कर दिया जाप, प्रार्थात् यदि घाव का स्थान पेसा है जैसे पिंडली या हाथ जहां पर काटने को नश्तर ने खटके लगाया जा सका है तो जब से प्रच्हा डपचार यही है कि उस जगह का सारा भाग जितने में विष के पहुंचने की आशंका है काट कर फेंक दिया जाए। परन्तु घाव चाहे जजाया जाए चाहे उसका माग काट कर फेंक दिया जाए यह कमी रहता के साथ नहीं कहा जा सका है कि विष फैलने का छर प्रव विजक्त ही दूर हो गया। हां इतना लाभ तो ध्यवश्य है कि यदि यह सब खपाय मली प्रकार काम में जाए जाएं तो घाव में से विष का स्पधिक संश दूर हो जाता है और थोड़ा सा बचा हुझा विष जो मजुष्य के शरीर में रह जाएगा वह भी पैस्टयूरियन उपचार के द्वारा प्रधिक सुगमता के साथ विनष्ट किया जा सक्ता है॥

पैस्ट्यूरियन उपचार कुकर रोग से रितत होने के लिये:-

घाव को भली भांति जला कर दूसरा काम यह है कि इस का निर्णय किया जाय कि रोगी को पेस्टयूर इन्सटीटयूट या श्रीषधालय में भेजें या महीं। यदि एक पढ़ा जिखा श्रेनुभवी डाफ्टर न मिज सके या कुछ सन्देह हो तो एक सारांश तार रोगी के जनगों का और काटने के विषय के व्योर का पैस्टपूर इन्सटीटयूट को भेज कर सम्मति लो। पेसी दशा में जब उपचार की प्रावश्यकता न हो तो इस से रोगी का लम्बी यात्रा का व्यय धौर दु:ख वन जाएगा। तार नीचे लिखे पते के धनुसार भेजोः—

- पैस्टग्रर इन्सटीटग्रट श्राव इन्डिया, कलौली ... ... पैस्ट्रयर (Pasteur)
- " सदर्न इग्रिडया, कुन्छ, (मद्रास). लिस्सा ( Lyssa ) ₹.
- वीरस (Virus)
- ,, ... रंगून (वरमा) ... किङ्ग एडवर्ड ७ मेमोरियल पैस्टयूर इन्सटीटयूट, शीलांग
  - .. रेबीज़ (Rabies)
- (श्रासाम) ... ... ... रत्राज़ (Rabies) "रेवीज एएड एन्टी-रेविक ट्रीटमेन्ट इन इपिडया" ... पृष्ट ६-११

विशेष सूचीपत्र

# सूचीपत्र ।

| च्यान्य-प्रजामीत                                                   | 80     | किस विधि द्वारा सौ वर्ष जी सक्ते है             | , १२३       |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| त्रावनल-महास्रोत,<br>धामायय,                                       | १=     | क्या करना चाहिये यदि वालक                       | .,          |
| ध्यभ्यास,                                                          | 64     | शास न ले,                                       | १३=         |
| धारोग्य बाजक,                                                      | 188    | कोष्ट वद                                        | १७१         |
| घ्रजीया, (बच्चों का)                                               | 388    | कर्ण मूल,                                       | 260         |
| ध्यपच्य भोजन,                                                      | 848    | कैसे पेट के केंचुए की रोक हो                    | •           |
| षानीर्था के कारण् श्रीर जनगा,                                      | १६=    | सकी है.                                         | २०६         |
| ष्पांतों के कृमि श्रीर दिकीनी,                                     | 305    | कडू दाने का रोग,                                | 204         |
| ष्यिष्क रज-साव होना,                                               | २४१    | कद्रवे (गल सए) भ्रोर गढद.                       | 788         |
| भन्दोंती, (श्रंघौरी)                                               | 94=    | क्या करना इचित है कि ज्ञय रोग                   |             |
| ष्प्राकिसम्ब घटनाएँ,                                               | २७१    | के फैलने से रोक हो,                             | <b>१</b> २६ |
| ष्यांत का बढ़ माना,                                                | र⊏६    | कैसे तपेदिक अच्छा हो सका है                     |             |
| धन्य वस्तुओं का निगल जाना.                                         | रद७    | क्रोरोसिस,                                      | २४२         |
| ध्यपने सिरजनहार को जान,                                            | 300    | कोढ़                                            | २६२         |
|                                                                    |        | कान के रोग,                                     | रहेद        |
| इश्तिहारी श्रीपियां,<br>इनफ्दएका,                                  | 88     | कान का बहुना,                                   | 200         |
| र इनफ्छएआ,                                                         | २१६    | कष्ट घाव जिन में रक्त श्रिधिक वहता              |             |
| नियादार के उस्ते के वर                                             | v9     | कन्थों श्रौर बगुल से रक्त बहुना,                | 200         |
| उचित प्रकार के रहने के घर,<br>धनित बैठने श्रीरखड़े होने की वि      | चि.रह  | कुष्टी श्रोर गरारा करने के लिये,                | ३०६         |
| वत्तम गरी घ्रावृरोट,                                               | २८     | 'क्रोरोसिस की मीमारी के जिये,                   | 305         |
| ष्ट्या जल की बोतल या चेली,                                         | 588    | काला घाजार,                                     | 38=         |
| वबलते जल से जल जाना,                                               | 350    |                                                 | ३२          |
|                                                                    |        | स्वाना,<br>बांसी घौर सदीं,                      |             |
| ' रानीमा" या विचकारी,                                              | 488    |                                                 | १६०<br>१६५  |
| •                                                                  |        | खसरा,                                           | २५६         |
| किन कार्या से दांत सद्ते हैं,                                      | 88     | खुजली,<br>स्टमल, २४८ :                          |             |
| केश और लचा के तेल की                                               |        | खटमला, २४८ व<br>खोपदी के घाव से रक्त बहुना बन्द | न ४१९       |
| क्रसरत,                                                            | थ्र    | करना,                                           | २७ई         |
| कान की रज्ञा,                                                      | 33     | वारवा,                                          | 100         |
| क्या महिरा उपयोगी खोषधि है.                                        | 50     | शुन्जापन,                                       | ko          |
| कमिद्रारा रोग कैसे होता है.                                        | ११७    | गर्भावस्था,                                     | १२७         |
| कृमि द्वारा रोग कैसे होता है,<br>कसे रोग-कृमि यरीर में प्रवेश करते | हिं११= | गभीवस्था का समय,                                | १२६         |
|                                                                    |        | . (६२६                                          | )           |
|                                                                    |        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         | -           |

| गर्भावस्या के लक्षरा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३०            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| गर्भवती स्त्री की सेवा करना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३०            |
| गला बैठना या कन्ठ पीड़ा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१⊏            |
| गर्मी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹8ફ            |
| गर्भाग्य और बी-अग्रह कोप के रोग,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५४            |
| गलहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१४            |
| गिल्टी या गुम्मद् पद् जाना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २८८            |
| ह्याव का उपचार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२२            |
| चेतना ग्राणु भौर रस,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६ै२            |
| चेतना तन्तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €3             |
| चेतना यन्त्र की रक्षा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę́8            |
| चेचक का टीका लगाना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280            |
| चीलढ़,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६७            |
| चहरे और गर्दन से रक्त बहना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २७७            |
| छोटी आंते,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०             |
| ं क्रार्य बालको को दस्त खाने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ू रोग,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५१            |
| ह्योटी माना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६७            |
| जांघ की लम्बी हरी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>४</del> ३ |
| जननेदिय की रज्ञा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७२             |
| जल-चैठक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308            |
| जम्रगा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348            |
| जुकाम,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१६            |
| न्हर्एं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६७            |
| जब घाव में विगाड़ हो तब क्या कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ना             |
| चाहिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00           |
| जल जाना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २८०            |
| जब कील या फांस पांव या द्वाय में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| लग जाए,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २८१            |
| जब कुत्ताया कोई दूसरा पशु काटे त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| क्या करना उचित है,<br>बोदों में घोर पीठ में पीदा, गठिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रद१            |
| ज्वर कैसे नापना चाहिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , रद्ध<br>२६१  |
| The state of the s | 125            |

| ट्राइफ़स ज्वर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६५                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| देप वर्म, (Tape Worm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१२                         |
| द्रिकीनी, (Trichinæ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१३                         |
| देसोमा (Trachoma),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६७                         |
| ठ्यहे जल को दस्ताने से रगद के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| मलना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308                         |
| " डिप्योरिया,"<br>डकौत (Eczema),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६२                         |
| दकौत (Eczema),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २५६                         |
| ह्रवे हुर्घों की जान बचाना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र⊏३                         |
| तुम्बाकू और मदिरा से द्वानि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38                          |
| ्तम्बाकू एक बिप है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5                         |
| तम्बाकू पीने से मदिरा पीने की इच्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TZ.                         |
| होती है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६२                          |
| तम्बाकू का मारा इदय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२                          |
| तम्बाकू श्रलप जीवन करता है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83                          |
| तम्बाक पीने का अभ्यास कैसे कटे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E¥                          |
| तपेदिक से रिकत रहने का उपाय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>२२</b> ३                 |
| त्वचा का छिल जाना घोर चोट लगन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रकर                       |
| हांतों का छल्य उद्देश्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>२३</b>                   |
| दांतों की रक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ્ <b>રફ</b><br>- <b>ર</b> ફ |
| दीर्घाषु के नियम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 858                         |
| दूध विकाने वाली दाई,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | રષ્ટદ્દ                     |
| द्ध पीने की स्वच्छ बोतलों के दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| प्रकार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४६                         |
| दस्त, व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५०                         |
| दस्त चौर पेचिश की कैसे रोक हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| . सत्ती है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७६                         |
| दाद,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६०                         |
| दूर द्रश्य, निकटवर्ती द्रश्य, नेत्रों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36-                         |
| पीड़ा,<br>दांत पीड़ा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६⊏<br>२⊏३                  |
| दस्त रोकने के लिये,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹4°,                        |
| दांत का मजन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०७                         |
| The second secon | •                           |

|                                  |             |                                                   | <u> </u>   |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| न्ब,                             | ४१          | वर्फ़ रहित ठगढी गड़ी बनाने की री                  |            |
| ्रेनेत्रों की रत्ता.             | ર્ફેછ       | वालक का गभार्थय में बद्रना,<br>वालक की रक्षा.     | १२८        |
| निर्मल वास,                      | 808         |                                                   | १४३        |
| नाल की रक्षा की उचित रीति        | १३६         | वालक का भोजन,                                     | १४६        |
| नन्हे बालकों में दस्त की उपचार   |             | बद्ध कोष्ट,                                       | १७१        |
| चिकित्सा,                        | १५४         | बवासीर,                                           | १७३        |
| ''निमोनिया" और ''श्रूरिसी''      | २२१         | विषम ज्वर, हेङ्गयु ज्वर.                          | १६३        |
| नेत्र घोर कान के रोग,            | र६४         | ''वेरी वेरी'' के कारण.                            | २०१        |
| नेत्र का ञ्चाना,                 | २६६         | वेरी वेरी को कैसे रोक सके हैं.                    | २०३        |
| नाक से लहू बहुना                 | रदर         | वाग्र नली की सजन,                                 | २१६        |
| मादी,                            | २६२         | बालकों की पसली चलना,                              | २२३        |
| नकसीर फ्रटना,                    | <b>२</b> =k | वां कापन,                                         | २५४        |
| 741111 64-11)                    |             | चिप खाना,                                         | २८३        |
| पानी पीने की छख्यता,             | 3.5         | बिश्राम,                                          | ३८६        |
| पुरुष के खड़ा का भेद,            | ६७          | ववासीरॅ का मरइम,                                  | ३०७        |
| पागल कुत्त के काटे की चिकित्स    | ३२२         |                                                   |            |
| पानी,                            | 808         |                                                   | १७         |
| पेचिश                            | १७६         | भोजन का पचना,<br>भोजन घ्रौर खाना,                 | ₹ <b>6</b> |
| पैर गर्म पानी में हालना,         | १०८         |                                                   | ₹¢<br>}o   |
| प्रसव की तैयारियां.              | १३१         | भोजन पकाना,                                       |            |
| प्रसव,                           | १३३         | भोजन ऋौर खाने की विधि,                            | ३१<br>⊑४   |
| पेट के कैंचुए,                   | 305         | भिन २ प्रकार के वशे,                              |            |
| द्वेग                            | ७३१         | भोजन ऋौर व्यायाम,                                 | १२४        |
| श्रुरिसी या फेफड़ों की मिछी की   | 1           |                                                   |            |
| स्जन,                            | २३४         | स्वष्टप्य का दांचा,<br>मैले श्रीर रोग-प्रस्त दांत | 88         |
| पीड़ित रज-स्राव,                 | २४१         | मैले और रोग-ग्रस्त दांत                           | 35         |
| पट्टी बांधना,                    | २७१         | मांसाहार,                                         | २६         |
| पान्ड रोग या पीलिया रोग,         | २⊏६         | म्रंड से खास लेना.                                | ₹⊏         |
| पयासा या रुखे या गिरे हुए बाल वे | <b>F</b>    | मस्तिष्क श्रीर पीठ का बांसा,                      | ६०         |
| लिये.                            | ३०५         | मदिरा-भोजन नहीं है,                               | <b>≃</b> 8 |
|                                  |             | मदिरा वल नहीं देती है,                            | =4         |
| फीड़े और त्वचा के घाव,           | २६१         | मदिरा का प्रभाव मस्तिष्क पर,                      | =4         |
|                                  |             | मदिरा पीने से रोग होते हैं,                       | <b>=</b> & |
| स्त्रुड़ी आंत,                   | २०          | मदिरा पीने से घल्प जीवन होता                      |            |
| वने भोजन का शरीर में भिद जान     |             | मदिरा पान कैसे हुट सक्ता है,                      | ्रद्र ५    |
| वहां चारण करना.                  | , ko        | मक्खियां दस्त रोग फैलाती हैं,                     | १५३        |
| च्यामचार,<br>ज्यामचार,           | اين         | मैला दूध,                                         | १५३        |
| च्यान पार)                       |             |                                                   |            |

|                                                      |           |                                                          | _           |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|
| गर्भःमोती भिरा या दाने का ज्वर,                      | १८२       | सीवे बैठो और सीवे खहे रही,<br>सौ वर्ष तक कैसे जी सके हैं | υĘ          |
| गरं महामरी,                                          | १६७       | सौ वर्ष तक कैसे जी सके हैं                               | २२३         |
| गढ मलेरिया फैलने को कैसे रोक                         | 1         | स्पर्येदिय,                                              | ५१          |
| गर सक्ते हैं,                                        | २३६       | स्नायु,                                                  | **          |
| गर मोच घाना,                                         | २७८       | स्परु                                                    | ३१७         |
| गर श्रेह का याना,                                    | २८४       | संयमी,                                                   | 68          |
| ति मुत्राध्य में पणरी पड़ जाना,                      | २८६       | संयमी कैसे रेंह,                                         | 30          |
| मिर्गी,                                              | २८७       | न्त्री की जननेदिय का वर्णन,                              | 98          |
| 🛂 मक्खी द्वारा रोग से कैसे वच                        |           | स्वास्थ्य,                                               | ={          |
| सक्त है,                                             | २६८       | स्वाभाविक चिकित्साएँ                                     | १०३         |
| है मेटाबोलिजम के रोग,                                | 388       | म्बाभाविक चेतनाएं.                                       | 44          |
| मूत्रकृच्छ या घ्रहीठ,                                | 388       | सृष्टि शक्ति ही से स्वास्थ्य शकि है.                     | १००         |
|                                                      |           | सुर्घ्यं की ज्योति २६३ व                                 | ३१४         |
|                                                      | 50        | संकना,                                                   | १०५         |
| चे गुवावस्था स्नार रज-स्नाव,<br>र्च योनि की पिचकारी, | ११०       | सर्दी छोर असकी चिकित्सा,                                 | १६०         |
| 9                                                    |           | संग्रह्या रोग,                                           | १७६         |
| शोगों के कारण,                                       | 88        | स्जाक और गर्मी,                                          | 488         |
| रोग उत्पन्न करने वाले कोई                            |           | जी रोग,                                                  | 38€         |
| रकाशय धार नाहिया,                                    | ४२        | स्वेत धातु का गिरना,                                     | २५२         |
| रक्त में जीवन है,                                    | 88        | सर्प का काटना,                                           | २८१         |
| इं रोग कृमि क्या है                                  | ११५       | सिंखया का विष या चूहों का विष,                           | 353         |
| रोग कृषि कहां से आते हैं,                            | ११७       | स्नान कराना,                                             | 335         |
| उ रज-माव का वन्द हो जाना,                            | 388       | संघने के लिये,                                           | 300         |
| े रोगी का कमरा,                                      | २८१       | सूबी खांसी के लिये,                                      | 305         |
| E for the same of the to                             |           |                                                          | •           |
| द लीग तम्बाक् क्यों पीते हैं,                        | ह०<br>२⊏२ | हस्तभेषुन,                                               | 98          |
| <sup>©</sup> ख लगना,                                 | 454       | इम किस प्रकार रागकान स                                   |             |
| व वाय की घूल,                                        | 38        | श्रपने को रचित रक्खें                                    | ११६         |
| वीर्याशय का निकालना                                  |           | हैजा,                                                    | १व्य        |
|                                                      |           | हैज़ा बालकों में,                                        | 980         |
| <sup>६</sup> ग्रुवास-प्रश्वास के यंत्र,              | ३६        | चुड्डी का टूटना                                          | 305         |
| र् श्वास लेना                                        | ३६        | चूडी का उलड़ना,                                          | २७३         |
| ं ो नास-प्रश्वास की क्रिया,                          | 80        | हिचकी,                                                   | रदर         |
| े शूल या वास शल,                                     | १४८       | न्त्य या सपेदिक                                          | <b>२२</b> ६ |
| यीतजा का टीका लगाना,                                 | 383       | 1 41                                                     | •           |
| •                                                    |           |                                                          |             |